अवधवासी लाला सीताराज

हिस्तानी हो हे भी, इलाय कार



# त्रयोध्या का इतिहास

#### पहिला अध्याय।

### अयोध्या की महिमा।

श्रयोध्या जिसे श्रवध श्रौर साकेत भी कहते हैं श्रत्यन्त प्राचीन नगर है। यह पहिले उत्तरकोशल की राजधानी थी जिसमें "सुख समृद्धि के साथ हिन्दू लोग जिस वस्तु की श्राकांचा करते या जिसका श्रादर सम्मान करते हैं वह सब प्राप्त हो चुका था जैसा कि श्रव मिलना श्रसम्भव है श्रौर जो उस तेजधारी राजवंश का निवास-स्थान था जो सूर्यदेव से उत्पन्न हुश्रा श्रौर जिसमें ६० निर्दोष शासकों के पीछे मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र का श्रवतार हुश्रा। इस वीर को ऐतिहासिक समालाचना पीछे से मनुष्य की कल्पना का सर्वोत्तम निसर्ग सिद्ध करे या श्रद्धऐति-हासिक स्थान दे, इस पर विचार करना व्यर्थ है। इतिहास का उस प्रभाव से सम्बन्ध है जो इनके चरित्र का इस बड़ी श्रार्यजाति के सामाजिक श्रौर धार्मिक विश्वास पर है श्रौर इतिहास यह भी देखता है कि इनकी जन्म-भूमि की यात्रा के। बड़ी श्रद्धा श्रौर भिक्त से यात्रियों की ऐसी भीड़ श्राती है, जैसे किसी दूसरे तीर्थ में नहीं।"\*

श्रयोध्या का नाम सात तीथों में सब से पहले श्राया है:— श्रयोध्या मथुरा माया काशी काश्ची ह्यवन्तिका। पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोत्तदायिकाः॥

<sup>\*</sup> Oudh Gazetteer, Introduction, page xxxi.

कहनेवाले कह सकते हैं कि छन्द में अयोध्या का नाम पहिले आना उसके प्राधान्य का प्रमाण नहीं। परन्तु यह ठीक नहीं; एक प्रसिद्ध श्लोक और है जिससे प्रकट है कि अयोध्या तीर्थ-ह्पी विष्णु का मस्तक है:—

> विष्णोः पादमवन्तिकां गुणवतीं मध्ये च काञ्चीपुरीन् नाभिं द्वारवतीन्तथा च हृद्ये मायापुरीं पुर्यदाम् । ग्रीवामृलमुदाहरन्ति मथुरां नासाञ्च वाराणसीम् पतदुब्रह्मविदो वदन्ति मुनये।ऽयो। स्यापुरीं मस्तकम् ॥

शेष छः तीथों में से अनेक की बड़ाई इसी केशिल-राजधानी के सम्बन्ध सं हुई है। श्रीकृष्ण जी के जन्म से बहुत पहिले मथुरा को शत्रुघ्न ने बसाया था, जिनको श्रीरामचन्द्र ने यमुनातट पर बसे हुये नपिक्यों के सतानेवाले लवण को मारने के लिये भेजा था। माया या मायापुरी हरिद्वार का नामान्तर है जहाँ अयोध्या के राजा भगीरथ की लाई हुई गङ्गा पहाड़ों से निकल कर मैदान में आती है और काशी अयोध्या की शमशान-भूमि है।

इन दिनों भी अयोध्या जैन-धर्मावलिम्बयों का ऐसाही तीर्थ है जैसा हिन्दुओं का। अध्याय ८ में दिखाया जायगा कि २४ तीर्थंकरों में से २२ इस्वाकुवंशी थे और उनमें से सबसे पहिले तीर्थंकर। आदिनाथ ( ऋषभ-देव जी ) का और चार और तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ था।

"बौद्धमत की तो कोशला जन्मभूमि ही माननी चाहिये। शाक्य-मुनि की जन्मभूमि कपिलवस्तु और निर्वाणभूमि कुशिनगर\* दोनों कोशला में थे। अयोध्या में उन्होंने अपने धर्म की शिचा दी और वे सिद्धान्त बनाये जिनसे जगत्प्रसिद्ध हुये और कुशिनगर में उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिसकी बौद्धमतवाले आकांचा करते और जिसे निर्वाण कहते हैं।"†

<sup>\*</sup> श्राजकत की कसिया (गोरखपुर ज़िले में )।

<sup>†</sup> Oudh Gazetteer, Vol. I. page 4.



सूर्यवंश के अस्त होने पर ८० वर्ष तक अयोध्या शक्तिशालो गुप्तों की राजधानी रही जिसका वर्णन अध्याय १० में है।

सोलङ्की राजाओं के विषय में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे विदित होता है कि यह लोग अयोध्या ही से पहिले दिच्चण गये और वहाँ सोलङ्की\* (चालुक्य) राज्य स्थापित किया। वहाँ से गुजरात आये जहाँ अन्हलवाड़े की राजधानी बनाकर बहुत दिनों तक शासन करते रहे। परन्तु यह अभी तक निश्चित नहीं हुआ कि सोलङ्की जो अपने को चन्द्र-वंशी मानते हैं अयोध्या के सिंहासन पर कब बैठे थे।

राजा साहेब सतारा के पास की एक वंशावली से विदित होता है कि चान्द्रसेनीय कायस्थ सरयूतट पर अयोध्या (अजोढा) और मिएपूर (आजकल का मनकापूर?) से गये थे।

श्रध्याय ९ में दिखाया जायगा कि पटने से दिल्ली तक एक भाषा (common language) का श्राविभीव कोशला की राजधानी से हुश्रा।

प्रसिद्ध इतिहास-मर्मज्ञ सी० वाई० वैद्य जी ने 'हिन्दू भारत के अन्त' में लिखा है कि अत्यन्त प्राचीन काल में अयोध्या में हिन्दी साहित्य की उत्पत्ति हुई। †

हमारे हिन्दू पाठकों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि मुसलमान भी अयोध्या को अपना बड़ा तीर्थ मानते हैं। मदीनतुल-ओलिया नाम के उर्दू अन्थ में जो थोड़े दिन हुये अयोध्या से प्रकाशित हुआ है यह लिखा है कि अयोध्या में आदम के समय से आजतक अनेक औलिया और पीर हुये हैं।

<sup>\*</sup> रीवा के बघेल भी सोलङ्कियों की एक शाखा हैं।

<sup>†</sup> पृष्ठ ७३२।

मुसलमान नवाब वजीरों के राज में श्रयोध्या ही का एक ऋंश फैजाबाद के नाम से तीन नवाब वजीरों की राजधानी रहा। शुजाउद्दीला के शासन में इसकी शोभा देख कर यूरोपीय यात्री चिकत होते थे। \*

श्राजकल इसमें राष्ट्र-सम्बन्धी कोई बड़ाई नहीं रही। श्रव यह मन्दिरों का नगर है; परन्तु श्रव भी यह रामानन्दी सम्प्रदाय का केन्द्र है जिसकी शिक्ता गोखामी तुलसीदास के रामायण में भलक रही है। यह प्रनथ श्रयोध्या ही में सं० १६३१ में प्रकाशित किया गया था। रामानन्दी सम्प्रदाय ने सारे उत्तर भारत को बहुत थोड़ा श्रदल-बदल कर धर्म-नीति श्रीर समाज-नीति दोनों सिखाई हैं।

<sup>\*</sup> Oudh Gazetteer, Vol. I. page 406.

#### दूसरा ऋध्याय ।

## उत्तरकोशल और अयोध्या की स्थिति।

किसी जगह का इतिहास जानने से पहिले उसकी स्थिति जानना परमावश्यक है। इस लिये पुराने कोशलदेश श्रौर श्रयोध्या—पुरानी श्रौर नई—दोनों का कुछ वर्णन लिखते हैं।

अयोध्या उत्तरकोशल की राजधानी थी। उत्तरकोशल के नाम ही से एक दूसरे कोशल का ध्यान आता है। पाणिनि के एक सूत्र में कोसल\* शब्द आया है।

वृद्धेत्कोसलाजादाञ्ज्यङ् । ४।१॥१७१॥

बंबई के सुप्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर रामकृष्ण गोपाल भएडारकर ने अपनी History of the Deccan (दिन्धण के प्राचीन इतिहास) में लिखा है कि विन्ध्य पर्वत के पास के देश का नाम कोशल था। वायुप्राण में लिखा है कि रामचन्द्र जी के पुत्र कुश कोशल देश में विन्ध्य पर्वत पर कुशस्थली या कुशावती नाम की राजधानी में राज करते थे। यही कालिदास की भी कुशावती प्रतीत होती है क्योंकि कुश को अयोध्या जाते समय विन्ध्यिगिर को पार करना पड़ता था और गङ्गा को भी:—

व्यलंघयद् विम्भ्यमुपायनानि पश्यन्पुलिन्दैरुपपादितानि । तीर्थे तदीये गजसेतुबन्धात् प्रतीपगामुत्तरतोऽथगङ्गाम् । —रघुवंश १६ सर्ग

रत्नावली में लिखा है कि कोशल देश के राजा विन्ध्यगिरि से चिरे हुये थे।

विन्ध्यदुर्गावस्थितस्य कोशलनृपतेः [ श्रंक ५ ]

<sup>\*</sup> कोशल श्रीर कोसल दोनों रूप शुद्ध हैं।

<sup>†</sup> Bombay Gazetteer, Vol. I page 138.

ह्वानच्वांग भी कलिङ्ग से कोशल देश को गया था। इससे स्पष्ट हैं कि न केवल एक कोशल देश दित्तण में भी था।परन्तु उसी कोशल देश का राजा पुलिकेशिन प्रथम की शरण में ।भी गया था। उस देश का नाम केवल 'कोशल' लिखा है।

उत्तरकोशल की भी वहीं दशा है। कालिदास ने उसे कई बार उत्तर-कोशल कहा है जैसे रघुवंश के पाँचवें सर्ग में।'

पित्रनन्तरमुत्तरकोशलान्।

रघुवंश के दसवें सर्ग में भी:--

श्लाभ्यं द्वात्युत्तरकोशलेन्द्राः।

त्रानन्दराभायण और तुलसीदास को दूसरे कोशल का पता ही नहीं। भागवत पुराण में उसे कोशला और उत्तर कोशला दोनों लिखा है। पंचम स्कन्ध के १९ वें अध्याय के खोक ८ में तथा नवम स्कन्ध के दसवें अध्याय के श्लोक ४२ में इस देश को उत्तरकोशला कहा है।

भजेत रामं मनुजारुतिं हरिं।
य उत्तराननयत् कोशलान्दिवम्।।
धुन्वंत उत्तरासंगां पतिं वीक्ष्य चिरागतम्।
उतराः कोसला माल्यैः किरंतो ननृतुःमुदा॥

नवम स्कन्ध के दसवें श्रध्याय के बीसवें श्रोक में राम को कोशलेखर कहा है।

इस देश की मिथिला के सहश अर्तात काल ें कोई सीमा निश्चित है। साधारणतः यह माना जाता है कि इसका प्रसार घाघरा से गङ्गा तक था। कुछ विद्वानों का मत है कि घाघरा नदी के उत्तर भाग को उत्तरकोशल कहते थे यद्यपि साकेत का फैलाव गङ्गा तक था। राम और उनके पीछे अयोध्या के कुछ गुप्तवंशीय राजाओं ने बड़े बड़े साम्राज्य पर राज किया है। राजा दिलीप के संबंध में भी कहा जाता है कि उसने पृथ्वी पर एक नगरी के समान राज किया था जिसके चारों और समुद्र की खांई ऋौर उत्तुङ्ग पर्वत जिसके किले की दीवारें थीं। श्रावस्ती कोशल देश की राजधानी थी। प्रतापगढ़ जिले के तुशारनिवहार भी जिसे कर्नल वोस्ट ने साकेत कहा है कोशल देश में था।

वाल्मीकि ने का रामायण के त्रारम्भ में कोशल इस प्रकार वर्णन किया है।

> कोसलो नाम विदितः स्फीतो जनपदो महान्। निविष्टः सरयुतीरे प्रभृतधनधान्यवान्॥

त्रर्थात् कोशल सरयू के किनारे एक धन-धान्यवान देश था, "निविष्ट" शब्द से ज्ञात होता है कि यह देश सरयू के दोनों किनारों पर था।

किनंधम का कहना है कि कोशल का प्राचीन देश सरयू श्रथवा घाघरा द्वारा दो प्रान्तों में विभक्त था; उत्तरीय भाग को उत्तर कोशल श्रोर दिल्लाण भाग को बनौध कहते थे। फिर इन दोनों के श्रोर दो भाग थे। बनौध में पिच्छम राठ श्रोर पूरव राठ थे श्रोर उत्तरकोशल में राप्ती के दिल्लाण में गौड़ श्रोर राप्ती या जिसे श्रवध में रावती कहते हैं उसके उत्तर को कोशल कहते थे। इनमें से कुछ के नाम पुराणों में भी पाये जाते हैं जैसे वायुपुराण में लिखा है कि रामचन्द्र जी के पुत्र लव कोशल में राज करते थे; श्रोर मत्स्य, लिङ्ग श्रोर कूर्म पुराणों में लिखा है कि श्रावस्ती गौड़ में थी। ये परस्परिकद्ध कथन उसी चाण समुचित रीति से समभ में श्राजाते हैं जब हम जानते हैं कि गौड़ उत्तरकोशल का एक भाग था और श्रावस्ती के खंडहर भी गौड़ में (जिसे श्रव गोंडा कहते हैं,) मिले हैं। इस प्रकार श्रयोध्या घाघरा के दिल्लाण में बनौध या श्रवध की राजधानी थी।

ह्वानच्वांग ने इस देश की परिधि ४००० ली (६६७ मील) बतलाई है। कनिंघम के कथन की हम आगे चलकर आलोचना करेंगे।

<sup>\*</sup> Cunningham's Ancient Geography of andia, page 408.

श्रभी हमारे लिये इतना ही कहना काफी है कि कोशलराज्य की उत्तरीय सीमा हिमालय तक थी।

जब हम वा॰ रामायण अयोध्या-काएड को देखते हैं तब हम अयोध्या के निर्माता मनु की इच्वाकु की बताई हुई दिन्नणी सीमा का पता पाते हैं। स्यन्दिका जिसे आज-कल सई कहते हैं इस राज्य की दिन्नणी सीमा थी। यह नदी प्रतापगढ़ में बहती है और इलाहाबाद, कैजाबाद रेलवे लाइन को फैजाबाद से ६१ वें मील पर काटती है। इस प्रकार राज्य की चौड़ाई ८ योजन हो जाती है। एक योजन कुछ कम ८ मील का होता है। हमें कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे हम किनधंम के कथन का अनुमोदन कर सकें कि घाघरा के उत्तर का देश कोशल कहलाता था। सई और गङ्गा के बीच का प्रान्त बाद में मिलाया गया होगा क्योंकि वाल्मीकि ने साफ-साफ कहा है कि सई और गङ्गा के बीच के प्राम कुछ अन्य राजाओं और कुछ निषादराज के राज्य में थे। गुह निषादराज एक स्वाधीन राजा था यद्यि उसने कहा है कि;

निह रामात् प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चनः। "रामचन्द्र से बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं है"

पूर्व और पश्चिम की सीमा निर्धारण करना उतना सुगम ना है। मालूम होता है कि मिथिला और कोशल के बीच में और कोई राज्य नहीं था। बौद्धधर्म के दीधनिकाय और सुमगंलविलासिनी आदि प्रन्थों के अनुसार १६०६ के स रायल एशियाटिक सुसाइटी के जर्नल में शाक्यों की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार किया गैंस है

("त्रोकाकु इच्वाकु) से तीसरे नृप के बहिष्कृत पुत्रों ने जाकर हिमालय पर्वत पर कपिलवसु (कपिलवस्तु) नाम नगरी बसाई। कपिल ऋषि ने जो बुद्धदेव के पूर्वावतार माने जाते हैं उन्हें यह भूमि (बसु वस्तु) बताई थी। कपिल मुनि इन्हें हिमालय की तराई में सकसन्ध

<sup>\*</sup> J. R. A. S., 1906.



या सकवनसन्ध में सागोन के जगंल में एक पर्णकुटी में दिखाई दिये थे। नगरी बसाकर उन्होंने किपल की पर्णकुटी के स्थान पर एक महल भी बनाया और किपल ऋषि के लिये उसी के पास एक दूसरे स्थान पर कुटी बना दी"।

ये इत्त्वाकुत्रों के तीसरे राजा विकुत्ति हो सकते हैं। इससे प्रकट है कि सारे उत्तरीय भारतवर्ष में इच्चाकु के वंशज ही जहाँ-तहाँ राजा थे, एक कोशल में, दूसरे कपिलवस्तु में, तीसरे विशाला में और चौथे मिथिला में। कपिलवस्त का वर्णन रामायण में नहीं है। संभव है कि वह उस समय रहा ही न हो ; यदि रहा भी हो तो कहीं हिमालय के कोने में । यदि वह त्रीर कहीं इधर उधर रहा होता तो वाल्मीकि उसका वर्णन अवश्य करते। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोशल देश की पूर्वीय सीमा गण्डक नदी थी और देश का पूर्वीय भाग सरयू के किनारे-किनारे सरयू श्रौर गङ्गा के संगम तक विस्तृत था। यहाँ पर यह कह देना उचित जान पड़ता है कि विश्वामित्र को बक्सर में सिद्धाश्रम को जाते समय रास्ते में कोई और राज्य नहीं मिला था। बृहत्त्संहिता में मध्यप्रदेश के राज्यों में केवल पांचाल, कोशल, विदेह श्रौर मगध ही का उल्लेख मिथिला के द्विग्-पश्चिम कोने में थी। इस है। विशाला से हम कह सकते हैं कि उत्तर कोशल देश की सीमा सई के किनारे-किनारे गामती के संगम तक थी। बीच में राजा गाधि का राज्य था। यह राज्य यद्यपि कन्नौज का राज्य कहलाता था, तथापि इसके आधीन गाजी-पुर और वक्सर नगरों के आस-पास का देश भी था। इस सीमा की रेखा फिर एक विशाल वन में से होती हुई बिलया के समीप सर्य और गङ्जा के संगम तक जाती है श्रौर फिर वहाँ से मुड़ कर उत्तर की श्रोर गण्डक से मिलती है।

कोशल देश की पश्चिमी सीमा पांचाल देश से मिली हुई थी जो बाद में दो भागों में विभक्त हो गया; उत्तरीय प्रान्त की राजधानी श्रिहञ्ज थी और दिन्निणी भाग में किम्पिला मुख्य नगर था। कभी-कभी यह विचार भी होता है कि कदाचित् रामगङ्गा ही केाशला की पश्चिमी सीमा रही हो क्योंकि रामगङ्गा के नाम ही से उसका रामचन्द्र जी के साथ सम्बन्ध होने का श्रिनुमान होता है। परन्तु हम श्रवध की ही श्राजकल की पश्चिमी सीमा से कोशला की भी पश्चिमी सीमा मिला कर संतुष्ट हो जाँयगे।

किनंघम का कहना है कि उत्तरकाशल घाघरा के उत्तरीय प्रदेश को कहते थे। अवध गजेटियर ने उसे राप्ती के ही उत्तर तट तक सीमाबद्ध कर दिया है। किन्तु जब हमें स्पष्ट माल्म है कि उत्तरकाशल का राज्य श्रावस्ती से तुशारनिवहार तक विस्तृत था और विन्ध्यगिरि में एक दिन्निण कोशल भी था तो यही विचार होता है कि उत्तरकोशल घाघरा नदी के दोनों किनारों पर था और घाघरा के उत्तर का प्रदेश गौड़ कहलाता था। परगना रामगढ़ गौरा में अभी तक गोंडा बस्ती और गोरखपुर के जिले थे। अयोध्या के उत्कर्ष के बाद प्रतीत होता है कि इस भाग का महत्व बढ़ गया था। कहा जाता है कि लव ने अपनी राजधानी श्रावस्ती और उनके ज्येष्ठ भाता कुश ने अपनी राजधानी कुश-भवनपुर अर्थोंच्या से दिन्निण में २० कोस दूर गोमर्ता के किनारे बनाई थी।

उत्तरकोशल की सीमा निश्चित हो गई। श्रव हम इसकी मुख्य नदी घाघरा (सरयू) का पहिले वर्णन करके इस देश का दिग्दर्शन करा के राजधानी का वर्णन करेंगे।

भक्तलोग सरयू को मानस-निद्नी और विसष्ट-कन्या कहते हैं। मानस-निद्नी से यह अभिप्राय है कि यह नदी मानस सरोवर से निकली है और विसष्ठ-निद्नी का अर्थ यह है कि महर्षि विसष्ठ जी की तपस्या से इसका प्रादुर्भीव हुआ। विसष्ठ सूर्य-वंश के गुरु थे इस कारण विसष्ठ-कन्या की महिमा भगीरथ-कन्या (गङ्गा) से बढ़ कर है। घाघरा की उत्पत्ति घुरघुर शब्द से बतायी जाती है।

"श्रीनारायण जगतपति जगहित जगत ऋघार।

धारो वपु बाराह जब ऋ।दि पुरुष ऋवतार॥

शब्द घुरघुरा तब भयो घाघर सरित प्रवाह।"

परन्तु हमको सरयू से प्रयोजन है जिसका नाम ऋग्वेद में भी श्राया है।

श्रवध प्रान्त में यह नदो नैपाल से निकल कर बहराइच में श्राती है। श्रलमोड़े में इसे सरयू ही कहते हैं। बहराइच में तीस कोस बहकर कीड़ियाला से मिल जाती है परन्तु इस बात का प्रमाण मिला है कि सरयू पहिले कीड़ियाला से मिन्न धारा में बहती हुई घाघरा में गिरती थी। कहते हैं कि एक श्रंगरेज ने जो लट्टों का व्यापार करता था सरयू की धारा टेढ़ी मेढ़ी देखकर उसे कीड़ियाला में मिला दिया। पुरानी धारा श्रव भी छोटी सरयू के नाम से प्रसिद्ध है श्रीर बहराइच से एक मील हटकर बहती है श्रीर बहराइच से निकल कर गोंडा जिले में घाघरा में गिरती है। इस संगम का वर्णन श्रागे किया जायगा।

सरयू याघरा के संगम के बाद यह नदी घाघरा ही के नाम से प्रसिद्ध है: केवल अयोध्या में इसे सरयू कहते हैं।

अब हम इसी नदी के दोनों तटों पर उत्तरकोशल के आधुनिक खंडों में जो प्रसिद्ध स्थान है उनका वर्णन करेंगे।

लखनऊ यह त्राजकल के त्रवध प्रान्त का सब से बड़ा नगर है त्रीर गोमती के तट पर बसा है। लखनऊ लक्ष्मणवती या लक्ष्मणपुर का त्रप्रश्चेश है त्रीर प्रसिद्ध है कि इसे लक्ष्मण जी ने बसाया था। मेडिकल कालेज के पास त्रब भी एक स्थान लझमन-टीला कहलाता है।

बारावंकी—इस जिले में कोटवा लिखने योग्य स्थान है, यद्यपि उसका रामायण या अयोध्या के इतिहास से संबंध नहीं है। यहाँ भगवद्-भक्त जगजीवनदास हुये थे जिनसे जगजीवनदासी पंथ चला। बहराइच—यह पहिले गन्धर्ववन का भाग था और कुछ लोगों का विश्वास है कि वहराइच ब्रह्मयज्ञ का अपभ्रंश है। किसी किसी का यह भी कथन है कि यहाँ पहिले "भर" बसते थे। यह भी सुना गया है कि वहराइच "बहरे आसाइश" का बिगड़ा रूप है। यह पहिले सूर्य-पूजन का केन्द्र था और यहीं बालार्क का मन्दिर और कुएड था और इसी जगह पर सैयद सालार गाजी मसऊद (बाले मियाँ) पीछे से गाड़े गये थे।

कहते हैं कि बाले मियाँ की क़ब्र के नीचे अब भी बालार्क कुएड है जिसका जल मोरियों द्वारा निकलता है और उससे कोढ़ी और अन्धे अच्छे हो जाते हैं।

इस जिले में एक श्रीर पवित्र स्थान है जिसको सीताजोहार कहते हैं।

गोंडा—सम्भव है कि यह गौड़ ब्राह्मणों का आदि स्थान रहा हो। ब्राह्मणों की दो श्रेणियां हैं, (१) पक्च गौड़ (२) पक्च द्राविड़।

पञ्चगौड़ में कान्यकुब्ज, गौड़, मैथिल, उत्कल श्रौर सारस्वत ब्राह्मण हैं।

सारस्वताः कान्यकुब्जाः गौड्मैथिलिकोत्कलाः। पञ्च गौड्रा इति ख्याताः विनश्यस्योत्तरवासिनः॥

यह ध्यान में रखने की बात है कि केवल एक ही श्रेणी के ब्राह्मण इस जिले में अथवा परगना रामगढ़ गौड़ा में पाये जाते हैं। इन्हें सरयू-पारीण कहते हैं जो कान्यकुब्जों की एक स्वतंत्र शाखा है खौर कहा जाता है कि इन्हें भगवान रामचन्द्र जी इस देश में लाये थे। गौड़ ब्राह्मणों, गौड़ राजपूतों एवं गौड़ कायस्थों को संख्या बहुत कम है श्रीर कम से कम गौड़ ब्राह्मण तो अपने को पश्चिम भारत के ही श्रिधवासी मानते हैं।

<sup>\*</sup> بعر آسایش , Ocean of comfort,

यह भी कथा प्रसिद्ध है कि जब राजा मानसिंह बिसेन ने गोंडे को श्रपनी राजधानी बनाया तो सिवाय गोंडों के वहाँ उस जङ्गल में और कोई न था। यह भी कहा जाता है कि किसी समय उत्तर भारत का श्रिधकांश भाग गोंड जाति के लोगों से बसा हुआ था। यह भी संभव है कि अन्य लोगों ने जो वहाँ आकर बाद में बसे हों उन्हीं का नाम धारण कर लिया हो। महाभारत के समय यहाँ टाँगो नाम की एक जाति बसती थी जो यहाँ से घोड़े ले जाकर अन्य प्रान्तों के श्रीमान पुरुषों को भेंट किया करती थी। अब उस जातिविशेष का लोप हो गया है परन्तु पहाड़ी छोटे टट्टू अब भी टाँगन कहलाते हैं।

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि बङ्गाल का भी एक नाम गौड़ है और राजा आदि-सुर को जो उत्तर भारत से ब्राह्मणों और कायस्थों को ले गये थे, पछ्चगौड़ेश्वर कहते थे। परन्तु यह नाम बङ्गाल सूबे को नवीं शताब्दो तक नहीं दिया गया था। पछ्चगौड़ से तात्पर्य्य उन भागों से था जिनमें उस समय का बङ्गाल विभक्त था अर्थात् उत्तरराह, दिन्नणराह इत्यादि।

"सहेट महेट" भी गोंडा जिले के अन्तर्गत है। यह प्राचीन श्रावस्ती नगर का भग्नावरोष है जिसको भगवान रामचन्द्र जी के पुत्र लवजी ने अपनी राजधानी बनाया था। इस नगर ने बौद्धधर्म का एक केन्द्र बनकर पीछे बड़ा महत्व प्राप्त कियाथा। कुछ काल पीछे श्रावस्ती नगर उजड़ गया। अब इसके खंडहर बलरामपुर से पश्चिम छः कोस पर सहेट-महेट के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह नगर राप्ती और सीरगी नदी के बीच सात मील तक उजड़ा पड़ा हुआ है। किले की जगह पर एक ऊँचा टीला उसके पास मौजूद है जिसकी चोटी पर जैनियों का एक मन्दिर बना है और उसको ' श्रोडामार ' कहते हैं। जनश्रुति है, सूर्यवंशी शाक्यकुल के राजा यहाँ राज्य करते थे। वे दो भाई थे। बड़े भाई का नाम सहेट था। उनकी जाति सरावगी

में यह चलन है कि सूर्यास्त के पीछे भोजन नहीं करते। एक दिन बड़े भाई सहेट सूर्यास्त के समय मृगया से लौटे। उनके छोटे भाई की स्त्री दिव्या कोठे पर खड़ी थीं, उसके बदन के प्रकाश से उजाला हो रहा था। राजा ने यह समक्त कर कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है भोजन कर लिया। जब वह दिव्या वहाँ से हट गयी तब राजा को माल्म हुआ कि रात बहुत बीत चुकी है। उन्होंने अपने सन्देह को प्रकट किया तब सेवकों ने असली हाल उनसे कहा। अनन्तर राजा ने अनुजबधू को देखने की उत्कट लालसा प्रकट की, परन्तु कार्य्य धर्म-विरुद्ध था। तुरंत पृथ्वी फट गई और राजा का सम्पूर्ण परिवार उसमें समा गया और नगर उत्तट गया।

महाकिव कालिदास ने लिखा है कि महाराजा दिलीप जब यात्रा करते हुये गुरु विसिष्ठ के आश्रम को गये तब मार्ग में घोषों ने उन्हें ताजा मक्खन धर्मण किया। यह आश्रम हिमायल पर्वत पर कहीं था और वहाँ ग्वालों की आवादी रही होगी जो अब ग्वास्चि परगने के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों का यह भी विश्वास है कि यहाँ पाण्डव राजा विराट की गायों की रचा करते थे।

इस जिले के सरयू और घाघरा के संगम पर वाराहतेत्र है। लोग कहते हैं कि इसी स्थान पर विष्णु जी ने वाराह अवतार धारण किया था, यद्यपि इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिये अन्य तीन स्थान भी दावा करते हैं, तथापि इसमें संदेह नहीं है कि यही शूकरतेत्र है जहाँ श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की कथा अपने गुरु से सुनी थी।

इसके बीच में पसका गाँव है जहाँ एक मन्दिर वना हुआ है और उसमें वाराह भगवान की मूर्त्ति स्थापित है। इसीके निकट संगम है, जिसको त्रिमोहानी कहते हैं। यहाँ सरयू और घाघरा मिली हैं और पौष्न भर यहाँ कल्पवास होता है, एवं पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। दूसरी त्रिमोहानी केराघाट पर है जहाँ टेढ़ी और घाघरा का संगम है। यहाँ यमदितीया को भी स्तान होता है। इस जगह फलाहारी बाबा ने एक मन्दिर बनवाया है। उनका कथन है कि श्रीहनुमान जी का जन्मस्थल यही है।

गोंडा जिले में एक और छोटा तीर्थ है जिसे मनोरामा कहते हैं। यहाँ महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया था। महाभारत के शल्यपर्व में लिखा है कि यहाँ उदालक मुनि के पुत्र ने जब वे अयोध्या में यज्ञ करते थे, मनोरामा के नाम से देवी सरस्वती का आह्वान किया था। इससे स्पष्ट है कि यह मनोरामा एक नदी का नाम है और उन ऋषियों का दिया हुआ है जो पश्चिम से महाराज दशरथ को यज्ञ कराने आये थे।

गोंडे के उत्तर-पश्चिम ७ कोस पर मनोरामा ताल है जहाँ उदालक मुनि की मूर्ति विद्यमान है। इस तीर्थ में कार्तिकी पूर्णिमा को गोंडा जिले का बड़ा मेला होता है। जो लोग अयोध्या जी नहीं जा सकते वे यहीं आते हैं। इसी स्थान पर उदालक मुनि के पुत्र नचिकेता ने समागत मुनियों और ऋषियों को नासिकेत पुराण सुनाया था। इसी ताल से मनोरामा नदी निकली हुई है जो गर्मियों में सूख जाती, बरसात में खूब बढ़ती और सरयू में गिरती है। इसी नदी पर दूसरा मेला होता है और यह तीर्थ मनवर मखोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। यह अयोध्या जी से सरयू पार करके ४ कोस पर सिकंदरपुर के पास है। यहाँ चैत्र की पूर्णिमा को नहान लगता है और अयोध्या-वासी संत महन्त पधारते हैं।

गोंडा जिले में अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान देवीपाटन का मन्दिर है। यद्यपि रामायण में इसकी चर्चा नहीं हैं तथापि इसके विषय में कुछ लिखना आवश्यक है। कहते हैं कि राजा कर्ण ने इसे बनवाया था। कर्ण को एक राजा ने यहाँ पड़ा हुआ पाया था। श्रीर पुत्रहीन होने के कारण उसने उसे पुत्र के समान पाला था। राजा विक्रमादित्य ने

इस मन्दिर का जीर्णोद्धार किया। गोरखनाथ जी के शिष्य रहनाथ ने भी इस मन्दिर को बनवाया। मन्दिर के वामपच पर हिन्दी में गोरख-नाथ जी का नाम खुदा हुन्त्रा है। सबसे पीछे श्रीरङ्गजेब के राजत्वकाल में तुलसी पुर के राजा ने इसे बनवाया। इस स्थान पर एक जगह कुँ वाँ बना हुन्त्रा है।\*

कहते हैं कि सती जी जब जल गईं और शिवजी उनकी लोथ को कंघे पर डालकर पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़े तो उनके अङ्ग जहाँ-जहाँ गिरे वहाँ-वहाँ देवी जी का एक स्थान सिद्धपीठ हो गया। यहाँ भवानी की दिच्चण भुजा गिरी थी इसीसे इसका नाम देवीपाटन पड़ा। "पाटन" का अर्थ भुजा है।

गोंडा ज़िले के निम्निलिखित स्थान भी जानने योग्य हैं —

सोहागपुर—गोंडे के उत्तर है। यह च्यवन ऋषि की तपस्थली है। चमदई (चमनी) नदी इनके नाम से प्रकट हुई है। कन्नौज के राजा कुश ने अपनी कन्या इन्हें व्याह दी थी और देव-वैद्य अश्विनी-कुमारों ने इन्हें युवावस्था प्रदान की थी। मुनि ने इन्द्र से बारह दिन के लिये जाड़े में वर्षा माँग ली थी; माधान्त में छः दिन और फाल्गुनारम्भ में छ: दिन। इसको च्यवनहार या च्यवन-वरहा कहते हैं।

पारासराय—यह पराशर जी की तपस्थली है किन्तु अब एक चबूतरा ही रह गया है।

<sup>\*</sup> इसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ से नव यह थ्रौर नचत्र श्रपने श्रपने स्थानों पर दिखाई देते हैं। सम्भव है कि यहाँ किसी समय मानमन्दिर रहा हो। यह मन्दिर जब बहुत प्रसिद्ध हुश्रा तब थ्रौरक्क्रजेब ने एक सैनिक को भेज कर इसे तोड़वा डाला। "भगवती-प्रकाश" नामक प्रन्थ में लिखा है कि वह सैनिक मारा गया श्रौर जहाँ वह गाड़ा गया उसे "श्रूर-वीर" कहते हैं।

<sup>†</sup> इन्हीं के जवान होने के लिये "च्यवनप्राश" दवा बनायी गयी थी।

बस्ती—इस जिले में प्रचीन राज्य किपलवस्तु का एक अंश शामिल है। इस समय "िपरहवा" किपलवस्तु का भग्नावशेष बताया जाता है। परन्तु कुछ विद्वानों के मत से नैपाल की तराई में स्थित तिलौरा कोट ही प्राचीन किपलवस्तु है। इसमें सन्देह नहीं कि लुम्बिनीबाग जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुये थे और जिसका वर्णन ह्वान्च्वांग ने किया है, नेपाल की तराई में है। अब इसको "किमनेदई" कहते हैं और यह अंगरेजी सरहद से चार मील उत्तर है।

जमथा—परशुराम ज़ी के पिता जमद्गि ऋषि की तपस्थली है। सिंगिरिया—यह परसपुर के निकट है। पुत्रेष्टि यज्ञ के समय ऋष्य- श्रृंग यहीं टिके थे।

गोरखपुर—इसी जिले में कुशीनगर (किसया) है जहाँ बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। चार वर्ष हुये यहाँ की भूमि खोदी गयी थी और जो कुछ प्राप्त हुआ था लखनऊ के अजायब घर में रक्खा है।

सीतापुर—इसी जिले में नैमिषारण्य तीर्थ है जहाँ अट्टासी हजार ऋषि रहते थे और सूत जी पुराण सुनाते थे। यहीं भगवान् रामचन्द्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उनके पुत्र कुश और लव जी ने महिषि वाल्मीकि-रचित रामायण की कथा सुनाई थी। यहाँ से कुछ दूर पर वह स्थान बताया जाता है जहाँ महारानी सीता जी पृथ्वी में प्रवेश कर गई थीं। महाभारत के शल्य-पर्व में लिखा है कि यहीं ऋषियों ने सरस्वती का कञ्चनाची नाम से आह्वान किया था। अब इस स्थान पर बहुत से ताल हैं जिनमें सब से प्रसिद्ध चक्रतीर्थ है। यहां लिखता देवी का मन्दिर है।

नैमिष से मिसरिख छ: मील है। यहाँ सरकारी तहसील है और राजा द्धीच का मन्दिर है। किसी समय राजा यहाँ तप करते थे और देवलोक में देवासुर-संप्राम हो रहा था। असुरों ने देवताओं को हरा दिया था। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि जब तक द्धीच की हिट्डियों का अस्त न बनेगा तब तक तुम जीत नहीं सकते। देवतात्रों ने उनसे प्रर्थना करके उन्हें राजी किया। मरने से पहिले राजा ने सब तीर्थों का जल एक कुएड में डलवा दिया। इससे उस स्थान का नाम मिश्रित पड़ा। पीछे लोग उसे मिसरिख कहने लगे।

सुलतानपुर—कहते हैं कि यह प्राचीन नगर राम के पुत्र कुश के द्वारा बसाया गया था और उसे कुसपुर या कुशभवनपुर भी कहते थे। किनचंम ने इसी स्थान को ह्वानच्वांग का कुशपुर कहा है। ह्वानच्वांग कहता है कि उसके समय में वहाँ पर एक नष्ट्रशय अशोक का स्तूप था और बुद्ध ने वहाँ ६ मास तक उपदेश दिया था। आजकल भी सुलतानपुर के उत्तर पश्चिम में ५ मील की दूरी पर महमूदपुर नामक प्राम में बौद्ध मठों के खँडहर मिलते हैं। प्राचीन नगर को अलाउदीन खिलजी ने नष्ट कर दिया था।

गोमती के किनारे पर सुलतानपुर के पास ही, सिविल लाइन के बाद ही एक स्थान है जिसे सीता-कुण्ड कहते हैं जहाँ सीता जी ने अपने पति के साथ वन जाते समय स्नान किया था।

फेज़ाबाद—अयोध्या को छोड़कर इस जिले में चारों स्रोर रामचरित संबंधी तीर्थ हैं।

नंदिग्राम-जहाँ भरत जी १४ वर्ष तापस वेष में रहे थे।

तारड़ीह—वन-यात्रा में पहिले दिन श्रीरामचन्द्र तमसा तट-पर यहीं टिके थे। इसी से कुछ दूर पूर्व तमसा-तट पर वाल्मीकि का आश्रम था।

वारन—यहाँ एक बाजार ऋौर एक ताल है। यहाँ महाराज दशरथ के हाथी रहते थे (वारण-हाथी) ऋौर यहीं सरवन मारा गया था। वारन ताल तमसा (मड़हा) का एक भाग है। इसका पूरा वर्णन हमारी छपाई ऋयोध्या कांडकी भूमिका में है।

त्रव जिले भर के और रामायण-संबंधी स्थानों के वर्णन करने की कुछ त्रावश्यकता नहीं। इसलिये अब हम त्रयोध्या, त्रावध, साकेत या विशाखा का वर्णन करेंगे। मेजर ( अब कर्नल ) वास्ट का कथन है कि यद्यपि साकेत कोशल में था, परन्तु परताबगढ़ का तुसारन विहार साकेत है। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने चीनी यात्री ह्वानच्वांग के लिखे अमात्मक स्थानों के नाम और उनकी परस्पर दूरी जान कर अयोध्या को लखनऊ, कुरसी ( बाराबंकी ), सुजानकोट ( उन्नाव ), डोंडियाखेड़ा ( उन्नाव ) से मिलाया है। किन्तु हम किनघम से सहमत हो कर यही मानने को तैयार हैं कि अयोध्या विशाखा, (पिसोकिया), साकेत (साची) आदि पर्यायवाची हैं। हम ह्वानच्वांग के आयुतो को भी अयोध्या ही मानते हैं। आगे हम कर्नल वास्ट के तकीं का उत्तर देने का प्रयक्ष करेंगे।

सब से प्रथम कर्नल वास्ट ने कालिदास को उद्धृत किया है और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि मिल्लिनाथ की टीका रहते भी साकेत का मतलब अयोध्या से नहीं था। इसके विपरीत हमें यही कहना है कि कालिदास के अनुसार साकेत और अयोध्या एक ही हैं।

पुरमविशदयोभ्यां मैथिलीद्शिनीनाम्।

(रघुवंश, दशम सर्ग, १६ श्लोक)।

साकेतनायो ऽञ्जलिभिः प्रलेमुः।

( रधुवंश, पोडश सर्ग, १३ रलोक )।

अब हम यदि कर्नल साहब का कथन सत्य मान लें तो यह भी मानना पड़ेगा कि राम के विवाह के समय की राजधानी बदल कर तुसारन विहार (साकेत) चली गई थी जब वे वन से लौटे। जैनों के प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव आदिनाथ साकेत के राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। जैन लोग बड़ी श्रद्धा से विश्वास करते हैं कि आदिनाथ अयोध्या ही में उत्पन्न हुये थे, और उनके स्मरणार्थ बनाये गये मन्दिर को शाहजूरान के टीले के पास बताते हैं जो हमारे घर से २०० गज की दूरी पर है।

परन्तु इससे बढ़कर एक बात जो हमारी राय के पन्न में है वह बुद्ध जी के दत्न के पेड़ का स्थान है। बुद्ध जी ने जब साकेत (साची या पिसोकिया) में थे एक दत्न का पेड़ लगाया था जो छ: या सात फुट ऊँचा बढ़ा श्रौर जिसे फाहियान श्रौर हानच्वांग दोनों ने देखा था।

साची के संबंध में फाहियान कहता है "नगर के दिचिए द्वार से निकल कर सड़क के पूर्व में एक स्थान है जहाँ बुद्ध देव ने कटीले वृत्त की एक डोंगी तोड़ कर भूमि में लगा दी थी जहाँ वह सात फुट तक बढ़ी और फिर न घटी न बढ़ी"। यह कथा बिल्कुल उसी के अनुकूल है जो ह्वानच्वांग ने विशाखा के संबंध में कही है कि राजधानी के दिचए में और मार्ग की बाई ओर (अर्थात पूर्व में जैसा फाहियान ने कहा था) एक छ: या सात फुट ऊँचा वृत्त था जो पिवत्र समभा जाता था जो न घटता था और न बढ़ता था। यही बुद्धदेव का प्रख्यात दत्न का वृत्त था।

कहा जाता है बुद्धदेव ने साकत में १६ वर्ष तक निवास किया था। हनुमानगढ़ी के बाद जब हम अयोध्या से फैज़ाबाद की ओर पकी सड़क पर चलते हैं तो मार्ग की बाई ओर दत्न कुएड पड़ता है। यदापि सर्व साधारण का विश्वास है और अयोध्या-माहात्म्य में भी लिखा है कि इस कुएड पर भगवान रामचन्द्र दत्न किया करते थे, तथापि विचार यही होता है कि कदाचित् यही स्थान है जहाँ बुद्धदेव ने दत्न का युच्च लगाया था या जहाँ पर पास ही सरोवर खोदा गया था जिसमें भगवान बुद्धदेव मुँह धोया करते थे और जो आजकल भी युच्च के सूख जाने पर भगवान बुद्धदेव के अयोध्या के निवास का स्मारक है।

संभव है द्त्तिण द्वार ह्नुमानगढ़ी के पास था। हनुमानगढ़ी से सरयू तक की दूरी एक मील से कुछ अधिक है, किन्तु नदी की गति बदलती रहती है और यात्री (ह्वानच्वांग) के समय में वह कुछ और उत्तर की ओर बहती रही हो। अभी मेरी याद में इस नदी ने बस्ती और गोंडे के जिलों की हजारों एकड़ भूमि काट डाली है और वही भूमि अयोध्या में मिल गई है।

ह्वानच्वांग कहता है कि पिसोकिया की परिधि लगभग १६\* ली थी। इतना स्थान एक शिक्तशाली राज्य की राजधानी के लिये कदापि काफी नहीं था। मेरा विश्वास है कि यह परिधि रामकोट की है जिसका आगे वर्णन किया जायगा। डाक्टर फूरर का वचन है कि गोंडे के आदमी इस दत्न के वृज्ञ को चिलविल का पेड़ बताते हैं जो छ: या सात फुट से आगे नहीं बढ़ता। यह करौंदा भी हो सकता है जिसकी दत्नें आजकल भी आवध में और विशेष कर लखनऊ में काम आती हैं।

यहाँ यह भी बताना अयोग्य न होगा कि दत्न के बढ़ने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कानपुर जिले में घाटमपुर की तहसील से एक मील की दूरी पर एक महंत का कई मंजिल का मकान है जिसमें एक नीम का पेड़ एक दत्न से निकला हुआ है जिसे एक साधु ने २०० वर्ष पूर्व लगाया था। इन बातों से कदापि यह मेरा मतलब नहीं है कि मेरे कथन से किसी को दु:ख हो। समाधान यों भी हो सकता है कि बुद्धदेव भी विष्णु के अवतार थे।

किन्छंम कहते हैं कि अयोध्या की प्राचीन नगरी जैसा कि रामायणी में लिखा है सरयू नदी के किनारे थी। कहा गया है कि उसका घर १२ योजन या लगभग १०० मील था। किन्तु हमें इसके बदले १२ कोस या २४ मील ही पढ़ना चाहिये। संभव है कि उस प्राचीन नगर को उपनों के सिहत माना हो। पश्चिम में गुप्तारघाट से \* लेकर पूर्व में रामघाट तक की दूरी सीधी छः मील है और हम भी यही सममते हैं कि उसका घर १२ कोस ही का रहा हो। आजकल भी यहाँ के निवासी कहते हैं कि नगर की पश्चिमी सीमा गुप्तारघाट तक और पूर्वी विल्वहरि तक थी। दिल्ल्णी सीमा भदरसा के पास भरतकुण्ड तक बतायी जाती है। वह भी छः कोस है।

<sup>\*</sup> चीनी नाप एक ली ग्रॅंग्रेजी है भील के बराबर है।

श्राइने श्रकबरी में नगरी की लम्बाई १४८ कोस श्रीर चौड़ाई . ३२ कोस है। इसका श्रमिप्राय घाघरा के उत्तर के श्रवध प्रान्त से है। ह्वानच्वांग ने इस प्रदेश का घेर ४००० ली या ६६७ मील बताया है।

कि अयोध्या की परिक्रमा जो कि प्राचीन धार्मिक नगर की सीमा मानी जा सकती है, १४ कोस अर्थात २८ मील या किसी किसी के अनुसार २४ मील की ही है। इस परिक्रमा के भीतर फैजाबाद का शहर और आस-पास के गाँव भी आ जाते हैं जैसा कि नक्शे में दिखाया जायगा। यह बसी हुई बस्ती की सीमा हो सकती है, किन्तु यह कदापि वाल्मीकि की प्राचीन नगरी का घेर नहीं था।

अयोध्या मनु ने निर्मित की थी और वह १२ योजन लम्बी थी और ३ योजन चौड़ी थी। वह सरयू से वेदशुति तक फैली हुई थी तो वह वेदशुति अयोध्या से २४ मील की दूरी पर होनी चाहिये। इसे आजकल विसुई कहते और यह सुलतानपुर जिले से निकल कर आजकल भी फैजाबाद जिले की सीमा बनाती हुई इलाहाबाद-फैजाबाद रेलवे लाइन को खुजरहट स्टेशन से दो मील की दूरी पर काटती हुई अकबरपुर के पास मड़हा से मिल जाती है और वहाँ से इसे टोंस (तमसा) कहते हैं।

श्रव पूर्वी श्रोर पश्चिमी सीमा के संबंध में यदि हम फैजाबाद जिले के नकरों की श्रोर देखें तो मालूम होगा कि इसमें घाघरा के किनारे-किनारे की भूमि जो कभी २५ मील से श्राधिक चौड़ी नहीं है, श्राजमगढ़ से बाराबंकी तक लगभग ८० मील तक फैली हुई है। कनियंम जिन्होंने कदाचित् रामायण भी नहीं देखा, श्राइने श्रकबरी को उद्धृत करते हैं श्रीर फिर बाह्याणों की श्रत्युक्ति पर दो चार बातें कह कर मान लेते हैं कि नगरी श्रास-पास के भागों को लेकर ६२ -योजन लम्बी थी। इसमें तो आजकल का लखनऊ शहर भी आ जायगा और फिर साधारण के विश्वास से लद्मणपुरी (लखनऊ) अयोध्या का पश्चिम द्वार हो जायगी। यह भी कहा जाता है कि इस नगर का पूर्व द्वार फैजाबाद जिले में आजमगढ़ को सीमा पर विड़हर में था, किन्तु नगरी की पश्चिमी सीमा बड़ी कठिनाई से निश्चित समभी जा सकती है।

#### तीसरा ऋध्याय।

#### प्राचीन ऋयोध्या।

#### (क) वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का वर्णन।

महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण को देखने से यही सिद्ध होता है कि अयोध्या उस समय में मर्त्यलोक की अमरावती थी, अमरावती क्या—यदि अमरावती से बढ़कर कोई पुरी भूमण्डल पर थी तो अयोध्या थी। जो कुछ यहाँ विभूति या सुखसामग्री थी, उसका अत्यन्त प्रभाव था। जिस देवी सम्पत्ति के कारण अयोध्या की शास्त्रों में भूयसी प्रशंसा की गई है उसका वर्णन करना हमारे आज के लेख का उद्देश्य। नहीं है, केवल अयोध्या की उस मानुषी सम्पत्ति को दिखाना चाहते हैं जिसे लिखे पढ़े लोग नवीन सममें हुये हैं।

यह भूमण्डल की सबसे पहली लोकप्रसिद्ध राजधानी खयं आदि-राज महाराज मनु जी ने बसाई थी। यह दैर्घ्य (लम्बाई) में बारह योजन और विस्तार (चौड़ाई) में तीन योजन थी। सुतरां, अयोध्या अड़तालीस कोस लम्बी और बारह कोस विस्तृत (चौड़ी) थी। जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के बालकाण्ड में वर्णन किया है।

> "श्रयोध्या नाम तत्रास्ति नगरी लोकविश्रुता। मनुना मानवेन्द्रेण पुरैव निर्मिता स्वयम्॥ श्रायता दश च हे च योजनानि महापुरी। श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा नानासंस्थानशोभिद्य॥"

उपर जो श्रयोध्या की लम्बाई चौड़ाई का वर्णन है। उस में नगरमात्र को समक्षना चाहिये। 'राजमहल' वा 'राजदुर्ग' इस से भिन्न था। महर्षि ने दूसरी जगह लिखा है:—

#### "सा योजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते॥"

त्रश्मीत् द्वाद्श योजन लम्बी और तीन योजन विस्तृत महापुरी में दो योजन परिखादि द्वारा विशेष सुरिचत हो "त्रयोध्या" (जिसे शत्रु जीत न सके) के नाम को अधिक सार्थक करता था। राजधानी अयोध्या पुरी के चारों ओर प्राकार (कोट) था। प्राकार के अपर नाना प्रकार के 'शतन्नी' आदि सैकड़ों यन्त्र (कल) रक्खे हुये थे। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय में तोप की तरह किले के बचाने के लिये कोई यन्त्र विशेष होता था। 'शतन्नी' को यथार्थ तोप कहने में हमें इस लिये सङ्कोच है कि उससे पत्थर फेंके जाते थे। बारूद से काम कुछ न था। महर्षि वाल्मीकि बारूद का नाम भी नहीं लेते। यद्यपि किसी किसी जगह टीकाकारों ने 'अग्निच्र्णं' वा ' और्ट्यं ' के नाम से बारूद को मिलाया है, पर उसका हमने प्रकृति में कुछ भी उपयोग नहीं पाया। अस्तु।

कोट के नीचे जल से भरी हुई परिखा (खाई ) थी। पुरी के उत्तर भाग में सरयू का प्रवाह था। सुतरां, उधर परिखा का कुछ भी प्रयोजन न था। उधर सरयू का प्रवल प्रवाह ही परिखा का काम देता था, किन्तु नदी के तट पर भी सम्भव है कि नगरी का प्राकार हो। नदी के तीन स्रोर जो खाई थी स्रवश्य वह जल से भरी रहती थी। क्योंकि नगरी के वर्णन के समय महर्षि वाल्मीकि ने उसका 'दुर्गगम्भीर-परिखा' यह विशेषण दिया है। टीकाकार स्वामी रामानुजाचार्य्य ने इसकी व्याख्या में कहा है कि "जलदुर्गेण गम्भीरा स्रगाधा परिखा यस्याम्"। इससे समक्त में स्राता है कि जलदुर्ग से नगरी की समस्त परिखा स्रगाध जल से परिपूर्ण रहती थी। सुतरां, इन परिखास्त्रों में जल भरने के लिये जलदुर्ग किसी तरह का कौशल था। इस विषय में कुछ सन्देह नहीं। संभव है कि नगरी के चारों त्रोर चार द्वार थे। सब द्वारों का नाम भी त्रालग त्रालग रक्ता गया होगा, किन्तु हमें एक द्वार के सिवाय और किसी द्वार का नाम नहीं मिलता। नगरी के पश्चिम त्रोर जो द्वार था उसका नाम था "वैजयन्तद्वार"। शत्रुव्न सहित राजकुमार भरत जब मातुलालय (मामा के घर) गिरिव्यज नगर से त्रायोध्या में त्राये थे तब इसी द्वार से प्रविष्ट हुये थे। यथा—

#### "द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशञ्छान्तवाहनः"।

नगरी से जो पूर्व की ऋोर द्वार था, उसी से विश्वामित्र के साथ राम-लद्दमण सिद्धाश्रम वा मिथिला नगरी को गये थे। किन्तु द्विण का द्वार राम-लद्दमण ऋौर सीता की विषादमयी स्पृति के साथ ऋयोध्या-वासियों को चिरकाल तक याद रहा था। क्योंकि इसी द्वार से रोती हुई नगरी को छोड़ कर राम-लद्दमण और सीता दण्डक-वन को गये थे। ऋौर इसी द्वार से रघुनाथ जी की कठोर ऋाज्ञा के कारण जगज्जननी किन्तु मन्द्रभागिनी सीता को लद्दमण वन में छोड़ कर ऋाये थे। उत्तर की ऋोर जो द्वार था उसके द्वारा पुरवासी सरयू-तट पर ऋाया जाया करते थे।

इस प्रकार अयोध्या 'कोट खाई' से घिर कर सचमुच 'अयोध्या ' हो रही थी। पर हमारी अयोध्या की इन पुरानी बातों को दो चार व्यूहलर और वेबर आदि दुराप्रही विलायती पिण्डत सहन नहीं करते। उनके लिये यह असहा और अन्याय की बात हो रही है कि जब उनके पितर बनचरों के समान गुजारा कर रहे थे उस समय हिन्दुओं के भारतवर्ष में पूर्ण सभ्यता और आनन्द का डंका बज रहा था! लाचारी से हमारी पुरानी बातों का इन्हें खण्डन करना पड़ता है। लण्डन नगर का चाहे जितना विस्तार हो, 'पेरिस' चाहे जितनी बड़ी हो, यह सब हो सकता है, किन्तु अयोध्या का अड़तालीस कोस में बसना सब भूठ है! इतना ही नहीं, एक साहब ने कहा है, कि अयोध्या के चारों ओर कोट की जगह काठ का बाड़ा बना हुआ था, जैसा अब भी जंगली लोग पशुस्रों से बचने के लिये जंगल में खड़ा कर लिया करते हैं। इसके सिवाय और सब ब्राह्मणों की कल्पना है!

वेबर को इस पर भी सन्तोष वा विश्वास नहीं हुआ कि " हिन्दुआं के पूर्वजों के पास एक बाड़ा भी रहा हो "। उसने लिख मारा "न अयोध्या हुई और न कोई राम! सब किव-कल्पना है"। सीता को हल से जुती हुई धरती की रेखा और आय्यों की खेती ठहराई है, और रामचन्द्र तथा बलराम जी (अर्थात् हलभृत् और सीतापित) को एक ही ठहरा कर यह निगमन निकाला है कि लुटेरों से प्रजा की खेती की जो बलराम जी ने रखवाली की इस बात का रूपक बाँध कर रामायण में यों लिखा है कि सीता को राज्ञस ने हर लिया और पीछे से सीता के पित रामचन्द्र ने हूँ दकर उन्हें राज्ञसों से छुड़ा लिया।

वेबर के विचारों की दुर्ब्बलता वा निरंकुशता हम अपने दूसरे लेखों में दिखावेंगे। यहाँ केवल उन हिन्दू-कुलाङ्गारों से निवेदन है जो वेबर आदि को पुरातत्ववेत्ता मान कर उनके पीछे-पीछे अन्धकार में चले जा रहे हैं। वे एक बार रामायण को देखें और फिर विलायत वालों की घृष्टता की परीचा करें कि कितना अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। बाँस लकड़ी आदि का जो अयोध्या का दुर्बल प्राकार बता रहे हैं वे अयोध्या के रामायण में इन विशेषणों की ओर ध्यान दें—'बहुयन्त्रायुधवती' 'शतन्नी-शतसङ्कुला'।

अयोध्या नगरी की सड़कों और गिलयों के सुन्दर और स्पष्ट वर्णन से कौन कह सकता है कि वह किसी बात में कम रही होगी ? नगर के चारों ओर सैर करने की सड़क थी जिसका नाम ' महापथ ' लिखा है। राजप्रासाद ( राजमहल नगर के मध्य भाग में किसी जगह था ) के चार द्वार थे। इन द्वारों ( दरवाजों ) से सर्व्वपण्य-शोभित मार्ग पुरी में

चारों त्रोर जाते थे, इनका नाम 'राजमार्ग ' त्रार्थात् सरकारी सड़ कथा। राजमार्ग त्रौर गिलयों से नगर के मुहल्लों का विभाग हो रहा था। महापथ त्रौर राजमार्ग सब प्रतिदिन छिड़का जाता था। खाली जल ही से नहीं, सुगन्धित पुष्पों की भी मार्ग में वृष्टि होती थी; जिससे पुरी सुवासित रहती थी।

#### मुक्तपुष्पावकीर्गेंन जलसिकेन नित्यशः।

नगरी में जब कोई विशेष उत्सव होता तब सर्वत्र चन्दन के जल का छिड़काव होता और कमल तथा उत्पल सब जगह शोभित किये जाते थे। मार्ग और सड़कों पर रात्रि के समय दीपक वा प्रकाश का कुछ राजकीय प्रबन्ध था कि नहीं, इसका कुछ स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, किन्तु उत्सव के समय उसकी विशेष व्यवस्था होती थी; इस विषय में स्पष्ट प्रमाण मिलता है। राम-राज्याभिषेक की पहिली रात्रि को सब मार्गों में दीपक-वृत्त (माड़) लगाये गये थे और खूब रोशनी हुई थी। यथा—

#### प्रकाशीकरणार्थञ्च निशागमनशङ्कया । दीपवृत्तांस्तथा चक्रुरनुरथ्यासु सर्व्वशः॥

ऐसे उत्सव के समय मार्ग के दोनों त्रोर पुष्पमाला, ध्वजा और पताका भी लगाई जाती थी और सम्पूर्ण मार्ग 'धूपगन्धाधिवासित ' भी किया जाता था। राजमार्ग (सड़क) की दोनों त्रोर सुन्दर सजी-सजाई नाना प्रकार की दूकानें शोभायमान थीं। इसके सिवाय कहीं उच्च ऋहालिका, कहीं 'सुसमृद्ध चारु हश्यमान' बाग था, कहीं 'चैत्यभूमि,' कहीं वाणिज्यागार और कहीं भूधर-शिखर-सम देवनिकेतन पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं सूतमागध वास करते, कहीं सर्वप्रकार शिल्पनिपुण (कारीगर) दृष्टिगोचर होते और कहीं पुरिश्वयों की नाट्यशाला सुशोभित थी। कोई कोई स्थान हाथी घोड़े और ऊँटों से भरा था। किसी स्थान में सामन्त राजगण, कहीं वेदिवन ब्राह्मण लोग और कहीं ऋषि-

मण्डल निवास कर रहे थे। कहीं सियों का क्रीड़ागार, कहीं गुप्तगृह श्रीर कहीं साप्तभौमिक भवन विद्यमान था। कहीं विदेशीय विश्वक जन श्रीर कहीं वारमुख्या (गिएका) बस रही थीं। कहीं श्राम्रवन, कहीं पुष्पोद्यान और कहीं गोचारण भूमि दिखाई पड़ती थी। किसी स्थान से निरन्तर मृदङ्ग वीए। त्रादि मधुर ध्वनि त्राती थी, कहीं सहस्रों नरसिंह सैनिक 'गुफा ' की तरह अयोध्या की रचा कर रहे थे। महर्षि वाल्मीिक कहते हैं, कि अयोध्या-वासी धर्मपरायण, जितेन्द्रिय, साध और राजभक्त थे. चार वर्ण के लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे।सभी लोग हृष्ट, पुष्ट, तुष्ट, ऋतुब्ध और सत्यवादी थे। अयोध्या के पुरुष कामी, कदर्य और नृशंस नहीं थे और नारी सब धर्मशीला और पतित्रता थीं। अयोध्या के वीर पुरुष भी राजा के विश्वासपात्र और सरल थे। कम्बोज बाल्हीक, सिन्धु श्रीर वनायु देश से अयोध्या में अश्व आया करते श्रीर विध्य, हिमालय से महापद्म ऐरावत प्रभृति भद्रमन्द और मृगजातीय नाना प्रकार के हस्ती। हाय! अब इनकी सत्यता पर विश्वास भी नहीं रहा ! योगीश्वर वाल्मीकि की कविता केवल कल्पनामात्र समभी गई। पाठक ! परानी अयोध्या का यही चित्र है।

[सं० १६०० के सुदर्शन से संपादक स्वर्गीय पं० माधवप्रसाद मिश्र के भाई पं० राधाकृष्ण मिश्र की त्राज्ञा से उद्धत ।]

## (ख) और प्राचीन यन्थों में अयोध्या का वर्णन

कालिदास का वर्णन—कालिदास ने रघुवंश के आदि में अयोध्या का वर्णन नहीं किया, यद्यपि अपने आश्रयदाता चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ अयोध्या आये थे। उस समय महाकिव ने अयोध्या की उजड़ी दशा देखी थी जिसका वर्णन उन्होंने सर्ग १६ में किया है। इसीसे हमें छुछ अयोध्या की समृद्धि का पता लगता है। अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी महाराज कुश सं कहती है—

वस्वोकसारामिभूय साऽहं
सोराज्यबद्धोत्सवया विभृत्या । \*
निशासु भास्त्रकतन्पुराणां †
यः संचरो भूदभिसारिकाणाम्॥
स राजपथः

मैं सुराज संपदा जनाई।
 मानी लघु कैलास बड़ाई॥
 † निशि महँ बजत नुपुरुन धारी।
 चलीं जहाँ पिय खोजन नारी॥

श्रमिसारिका का लच्चण नायिकाभेद में यह है— कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं साऽ भिसारिका।

श्रिभसारिका उसे कहते हैं जो श्रपने कान्त की खोज में संकेत (किसी नियत स्थान) को जाय। महाकिव कालिदास ने तो लिखा ही है श्रागे जानकीहरण महाकाव्य में भी श्रिभसारिकाश्रों का वर्णन है। हमारे पाठक यह न समभें कि यह सूर्यवंश की राजधानी के श्रयोग्य है। समृद्ध नगर में सब तरह के लोग रहते हैं। राजधानी जिसमें—

श्रास्फालितं यत्प्रमदाकराग्नेः \*
मृदंगधीरध्वनिमन्वगच्छत् ।
तदम्भः ' ' ' '
सोपानमार्गेषु च येष रामाः †
निक्तिप्रवत्यश्चरणान् सरागान् ।
चित्रद्विपाः पद्मवनावतीर्णाः । ‡
करेणुभिदंत्तमृणालभंगाः ।
स्तम्मेषु योषित् प्रतियातनानाम् ॥ ६
उत्कान्तवर्णाकप्रध्सराणाम् ।
श्रावर्ज्यं शाखाः सदयं च यासाम् । ॥

रिधि सिधि सम्पति नदी सुहाई। उमिन अवध अंबुधि कहँ आई॥

योगी यतियों का निवास न था श्रीर न हो सकता था। नपुंसकों श्रीर यतियों से समृद्ध नगर नहीं बनता।

\* लागत तरुनिहाथ जहँ नीरा।

बज्यो मृदक्क समान गंभीरा॥

ं जिन सीदिन पर सिन्धुर गामिनि।

डारत रंगि चरन वरभामिनि॥

ं बने चित्र महँ नाग विशाला।

लहत प्रिया सन मृदुल मृनाला॥

ई खंभन मांहि चित्र तरुनिन के।

धूमिल भये रँग प्रव तिनके॥

जाकी डार मुकाय संभारी।

तोरत फूल रहीं सुकुमारी॥

पुष्पारयुपात्तानि विलासिनीभिः॥
(ता) उद्यान लताः॥
विलिक्षियावर्जितसैकतानि।
सरयुजलानि॥

परन्तु उसी समय का बना हुआ एक महाकाव्य और है जिसके आदि ही में अयोध्या का वर्णन है। इस अन्थ का नाम जानकीहरण है और इसका निर्माता किव कुमारदास है। यह अन्थ सिंहल देश में मिला और स्वर्गीय धर्मारामनाथ स्थविरपाद ने उसे तीस वर्ष हुये सिंहली अज्ञरों में छुपवाया था।

"सिंहल में कुमारदास के लिये एक गलत घारणा है। यहाँ कहते हैं कि कालिदास के घनिष्ट मित्र कुमारदास सिंहल के राजा थे। लेकिन महावंश में किसी सिंहल-राज का नाम कुमारदास नहीं पाया जाता। न यहाँ के पुराने इतिहास-प्रन्थों में जानकीहरण ऐसे प्रौढ़ प्रन्थ के रचिता किसी महाकिव राजा का नाम आता है। सिंहल के राजा सभी बौद्ध थे। इसलिये भी जानकीहरण पर काव्य लिखना संदिग्ध सममा जाता है। यहाँ यह भी कहा जाता है कि कालिदास ने ख्यं इस काव्य को लिखकर कुमारदास के नाम से प्रसिद्ध कराया। वास्तविक बात यह जान पड़ती है—कालिदास और राजा कुमारदास दोनों घनिष्ट मित्र थे। यह राजा कविता-प्रेमी भी था। किन्तु राजा के नाम में अनुप्रास के ही लिये 'दास' जोड़ा गया है। वस्तुतः यह कुमार सिंहल का राजा कुमार धातुसेन (५१५—२४ ई०) न हो कर 'गुप्त-साम्राट्' कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य

\* वेदि विहीन होह सरितीरा। बिन सुगन्ध चूरन सुचि नीरा॥

( रघुवंश भाषा, सर्ग १६ )

(४१३—५५ ई०) था। नाम की समानता से ऐसी भ्रान्ति खाभा-

हम ऋध्याय १० में दिखायेंगे कि महाकिव कालिदास गुप्तवंशी राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ऋाश्रित थे। कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य उसका बेटा था। जानकीहरण काव्य † रघुवंश के पीछे लिखा गया जैसा कि इस श्लोक से प्रकट है।

> जानकीहरणं कर्तुं रघुवंशे स्थिते सित । कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि ज्ञमः॥

जानकीहरण महाकाव्य में त्रादि ही में त्रयोध्या का वर्णन है। इसके कुछ त्रंश नीचे उद्भृत किये जाते हैं:—

त्र्रासीदवन्यामतिभोगभारादिवोऽवतीर्णा नगरीव दिच्या। सत्रानलस्थानशमी समृद्धचा पुरामयोभ्येति पुरी पराभ्या॥

[अयोध्या पुरी चत्रियों के तेज की शमी धनधान्य से पूरित, एक दिन्य नगरी ऐसी जान पड़ती थी मानों भोग के भार से स्वर्ग से पृथिवीतल ंे पर उतरी थी।]

कृत्वापि सर्वस्य मुदं समृद्धचा हर्षाय नाभूदभिसारिकाणाम्। निशासु या काञ्चनतोरणस्थरत्नांग्रुभिभिन्नतमिस्नराशिः॥

[वह अपनी समृद्धि से सब को सुख देकर अभिसारिकाओं को दुख देती थी क्योंकि उसके सुनहरे फाटकों में जड़े हुये रत्नों के प्रकाश से अ अँधेरा छट जाता था।]

खबिम्बमालोक्य ततं ग्रहाणामादर्शभित्तौ कृतवन्थ्यघातः। रथ्यासु यस्यां रिदनः प्रमाणं चक्रुर्मदामोदमरिद्विपानाम्॥

<sup>\*</sup> सरस्वती भाग ३१ संख्या ६ प्रष्ट ६८२ विद्यालंकार कालेज सीलोन के श्रीराहुल सांकृत्यायन के लेख से उद्भृत ।

<sup>†</sup> यह ग्रंथ हमको इलाहाबाद म्यूनिसिपलिटी के विद्वान इकिज़क्युटिव अफसर पंडित ब्रजमोहन न्यास की कृपा से प्राप्त हुआ है।

[ अयोध्या के घर सब ऐसे पदार्थ के बने थे कि उनकी दिवारें दर्पण सी चमकती थीं। उस पर हाथी अपना प्रतिबिंब देखकर टक्कर मारते थे परन्तु जब उनमें से मद न निकलता था तो अपनी भूल समक जाते थे।]

यत्र ज्ञत्तोद्वृं हिततामसानि रक्ताश्मनीलोपलतोरणानि । क्रोधप्रमोदौ विद्धुर्विभाभिर्नारीजनस्य भ्रमतो निशासु ॥

[ (यहाँ फिर ऋभिसारिकार का वर्णन है।) रात को जो श्वियाँ श्रपने उपपितयों के पास जाने को निकलती थीं उन्हें कभी सुख होता था कभी क्रोध, क्योंकि लाल और काले पत्थर के फाटकों में लाल पत्थर की चमक से ऋँधेरा बुँट जाता था और काले पत्थरों से ऋँधेरा बढ़ जाता था।]

कुमारगुप्त की राजधानी अयोध्या थी और यह सम्भव नहीं कि साम्राट् अपनी राजधानी की भूठी बड़ाई करता। हम यह सममते हैं कि उसने उस समय की अयोध्या का वर्णन किया।

यह तो हुई सनातनधिमयों की बात, अध्याय ८ में यह दिखाया जायगा कि अयोध्या जैनों का भी तीर्थ है। कलकत्ते के असिद्ध विद्वान् और रईस बाबू पूरनचन्द नाहार ने हमारे पास दो जैनमंशों से उद्धृत करके अयोध्या का वर्णन भेजा है। एक धनपाल की तिलकमंजरी (Edited by Pandit Bhavadatta Sastri and Kashi Nath Pandurang Paraba and publishedby Tuka Ram Javaji, Bombay) से लिया गया है और दूसरा हेमचन्द्राचार्य कृत त्रिष्टिष्ठिशला का पुरुष चित्र से। हमने पूरे पूरे दोनों उपसंहार में दे दिये हैं।

तिलकमंजरी का यंथकार अयोध्या की प्रशासा में मस्त हो गया है। जैसे महाकिव कालिदास ने अयोध्या के मुँह से कहलाया है कि मैंने कैलास को भी अपनी विभूति से अभिभूत कर दिया वैसे ही धनपाल आदि ही

में कहते हैं कि श्रयोध्या की रमणीयता से सारा सुरलोक निरस्त हो गया था। ' ' यह भारतवर्ष के मध्यभाग का श्रलंकार खरूप थी। इसके चारों श्रोर ऊँचा कोट था इसके श्रागे जलभरी गहरी खाई थी जिसे मनोरथों से भी कोई लाँघ नहीं सकता था श्रोर जिसमें ऊँचे कोट की परछाई पड़ने से ऐसा जान पड़ता था मानों मैनाक की खोज में हिमालय समुद्र में घुसा हुआ है। इत्यादि।'

हेमचन्द्र जी अन्हलवाड़े के कुमारपाल सोलङ्की के गुरु थे। वे कहते हैं कि इंद्रदेव की आज्ञा से कुवेर ने १२ योजन चौड़ी और ९ योजन लंबी विनीता पुरी बनायी जिसका दूसरा नाम अयोध्या भी था और उसे अचय्य धनधान्य और वस्त्र से भर दिया। '' उसके घरों के आँगनों में मोती चुनकर स्वस्तिका बनती थी—वहाँ जलकेलि में स्त्रियों के हार दूटने से घर की वाविलयाँ ताम्रपर्शी \* सी लगती थीं जहाँ चन्द्रमणि की भित्तियों से रात को इतना जल गिरता था कि सड़कों की धूर बैठ जाती थी '' विनीता नाम की पुरी जम्बूद्वीप के भरतखंड में पृथिवी की शिरोमणि थी।

परन्तु जैन-धर्म का सब से प्रामाणिक प्रनथ आदिपुराण है। इस प्रंथ को विक्रम संवत की आठवीं शताब्दी में जिन सेनाचार्य ने संस्कृत में रचा था। इसमें अयोध्या का वर्णन बारहवें अध्याय में दिया हुआ है। प्र

> तौ दम्पती तदा तत्र भोगैकरसतां गतौ। भोगभूमिश्रियं साज्ञाचकतुर्वियुताविष॥ ६८॥

ऋषभदेव जी (आदिनाथ) के माता पिता मरुदेवी और राजा नाभि इसमें भोगभूमि से वियुक्त होने पर बड़े आनन्द से रहे।

> तस्यामलंकृते पुराये देशे कल्पाङ्च्रिपात्यये। तत्पुरायमुहुराहृतः पुरहृतः पुरीं दधात्॥ ६८॥

<sup>\*</sup> लंका जहाँ श्रव तक मोती निकलते हैं।

<sup>्</sup>रेयह लेख पंण्डित अजित प्रसाद जी एम्० ए०, एल-एल० बी०, अडवोकेट के भेजे हुये लेख के आधार पर है।

[ कल्पवृत्त के नष्ट होने पर उस देश में जिसे उन दोनां ने अञ्चलकत किया था उन्हीं के पुरुषों से आहूत होकर इन्द्र ने पुरी रची । ]

> सुरा ससंभ्रमा सद्यः पाकशासनशासनात्। तां पुरीं परमानन्दाद् व्यधुः सुरपुरीनिभा॥ ७०॥

[ देवतात्रों ने तुरन्त बड़े चाव से इन्द्र की आज्ञा पाकर एक पुरी बनायी जो देवपुरी के समान थी। ]

स्वर्गस्येव प्रतिच्छन्दं भूलोकेऽस्मिन्निधित्सुभिः।
विशेषरमणीयैव निर्ममे साऽमरेः पुरी॥७१॥
[देवतात्र्यों ने यह पुरी ऐसी रमणीय बनायी कि भूलोक में स्वर्ग का
प्रतिबिंब हो।]

स्वस्वर्गस्त्रिदशावासस्स्वल्प इत्यवमन्यते । परः शतजनावासभूमिका तान्तु ते व्यधुः॥ ७२॥

[ देवतात्रों ने अपने रहने की जगह का अपमान किया क्योंकि यह त्रिदशावास ( अन्तरार्थ तीस जनों के रहने का स्थान ) था \* इससे उन्होंने सैकड़ों मनुष्यों के रहने की जगह बनायी।

> इतस्त्तरच वित्तिप्तानानीयानीय यानवान्। पुरीं निवेशयामासुर्विन्यासैः विविधैः सुराः॥७३॥

[ इधर उधर बिखरे मनुष्यों को इकट्ठा करके देवों ने यह नगर बसाया श्रीर इसे सजा दिया।]

> नरेन्द्रभवनञ्चास्या सुरैर्मध्ये विवेशितम्। सुरेन्द्रनगरस्पधि परार्ध्यविभवान्वितम्॥ ७४॥

[देवों ने इस पुरी के बीच में राजा का प्रासाद बनाया इसमें अवसंख्य धन भर दिया जिससे यह इन्द्र के नगर की टक्कर का हो गया।]

<sup>\*</sup> यह त्रिदश पर रखेंप है त्रिदशः देवता तीस।

सूत्रामा सूत्रधारोऽस्या शिल्पिनः कल्पजा सुराः। वास्तुजातामही कृत्स्ना सोद्यानास्तु कथम्पुरी॥ ७५॥।

[ अयोध्या सबसे बड़ी पुरी क्यों न हो जब इन्द्र इसके सूत्रधार थे, कल्प के उत्पन्न देव कारीगर थे और सारी पृथिवी से जो सामान चाहा सो लिया।]

संचस्कुरुश्च तां वप्रप्राकारपरिखादिभिः।

श्रयोभ्या न परं नाम्ना गुर्गेनाप्यरिभिः सुराः॥ ७६॥
[फिर देवों ने कोट श्रोर खाई से इसे श्रलंकृत किया। श्रोर श्रयोध्या केवल नाम ही से नहीं श्रयोध्या थी बैरियों के लिये भी श्रयोध्या \* थी। ]

साकेतरुढिरयप्स्या श्लाध्येव सुनिकेतनैः। स्वनिकेत इवाह्वातुंसाकूतेः केतवाहुभिः॥ ७७॥

[ इसको साकेत इस लिये कहते थे कि इसमें अच्छे अच्छे मकान थे, उन पर फंडे फहराते थे जिससे जान पड़ता था कि देवताओं को नीचे बुला रहे हैं।]

> सुकोशलोतिविख्यातिं सादेशाभिख्यया गता। विनीतजनताकीर्णा विनीतेति च सा मता॥ ७८॥

[ इसका नाम सुकोशल इस कारण था कि उसी नाम के देश का प्रधान नगर था और विनीत जनों के रहने से इसका विनीता नाम पड़ा।

इन वाक्यों से ऋत्युक्ति हो परन्तु किसी को क्या पड़ी थी कि निरा भूठ लिख डालता।

<sup>\*</sup> जिसे कोई जीत न सके।

# (ग) सूर्यवंश के अस्त होने के पीछे की अयोध्या।

श्रयोध्या कितनी बार वसी श्रीर कितनी बार उजाड़ हुई, इसका हिसाब करना सहज नहीं है। सच पृछिये तो भगवान् श्रीरामचन्द्र की लीला-संवरण के बाद ही श्रयोध्या पर विपत्ति श्राई। कोशलराज के दो भाग हुये। श्रीरामचन्द्र के ज्येष्ठ कुमार महाराज कुश ने श्रपने नाम से नई राजधानी "कुशावती" बनाई श्रीर छोटे पुत्र लव ने "शरावती" वा "श्रावस्ती" की शोभा बढ़ाई। राजा के बिना राजधानी कैसी? श्रयोध्या थोड़े ही दिनों पीछे श्राप से श्राप श्रीहीन हो गई। श्रयोध्या के दुर्दशा के समाचार सुन महाराज कुश फिर श्रयोध्या में श्राये श्रीर कुशावती ब्राह्मणों को दानकर पूर्वजों की प्यारी राजधानी श्रीर उनकी जन्म-भूमि श्रयोध्या ही में रहने लगे।

किवकुल-कलाधर महाकिव कालिदास ने रघुवंश काव्य के १६ वें सर्ग में कुशपिरत्यका अयोध्या का वर्णन अपनी ओजिस्विनी अमृतमयी लेखनी से किया है जिसको पढ़कर आज दिन भी सरस रामभकों का हृद्य द्रवीभूत होता है। यद्यपि महाकिव ने यह उस समय का पुराना चित्र उतारा है, पर हाय! हमारे मन्द अदृष्ट से वर्तमान में भी तो वही वर्तमान है। भेद है तो यही है कि उस समय भगवती अयोध्या की पुकार सुननेवाला एक सूर्यवंशी विद्यमान था। अब वह भी नहीं रहा।

जड़ जीव कोई सुने या न सुने। परन्तु अयोध्या की वह हृदयविदा-रिणी पुकार सरयू के कल कल शब्द के साथ "हा राम! हा राम!" करती हुई अभी तक आकाश में गूँज रही है। उस प्राचीन दृश्य को विगत जीव हिन्दु-समाज भूले तो भूल सकता है, परन्तु अयोध्या की अधिष्टात्री-द्वी किस प्रकार भूल सकती है। महाभारत के महासमर तक \* अयोध्या बराबर सूर्य्यवंशियों की राजधानी रही। उस युद्ध में कुमार अभिमन्यु के हाथ से अयोध्या का सूर्य्यवंशी महाराज ' वृहद्दल ' मारा गया। इसके बाद इस राज्य पर ऐसी तबाही आई कि अयोध्या बिल्कुल उजड़ गई। सूर्य्यवंश अन्धकार में लीन हो गया। इस वंश के लोग दूसरे के अधीन हुए। प्राणों का मोह बढ़ा और स्वाधीनता नष्ट हुई। उदयपुर के धर्मात्मा राणा, जोधपुर के रण्वंके राठोड़ और जयपुर के प्रतापी कछवाह इसी सूर्य्यवंश महावृत्त की बची बचाई शाखा के अवशिष्ट हैं।

महाभारत तक का वृत्तान्त पुराणों में मिलता है और पीछे का कुछ वृत्तान्त जाना नहीं जाता कि अयोध्या में कब क्या हुआ और किसने क्या किया। परन्तु शाक्यसिंह बुद्धदेव के जन्म से फिर श्रयोध्या का पता चलता है और कुछ कुछ वृत्तान्त भी मिलता है। कारण बुद्धदेव कपिलवस्त में उत्पन्न हुये, श्रावस्ती में रहे श्रीर कुशीनगर वा कुशीनर में निर्वाण को प्राप्त हुए। यह सब स्थान कोशल देश में विद्यमान थे। बुद्धमत के प्रन्थों से जाना जाता है कि उन दिनों कोशल वा अवध की राजधानी का राज सिंहासन 'श्रावस्ती' में था जिसको श्रीरामचन्द्रदेव के किनष्ट पुत्र लव ने 'शरावती ' के नाम से बसाकर अपनी राजधानी बनाया था। † इसीका नाम जैनों के प्राकृत-प्रन्थों में ' सावत्थी ' है। अब यह अयोध्या के पास उत्तर दिशा में महाराज बलरामपुर के इलाके, गोंडा के जिले में उजड़ी हुई पड़ी है। वहाँवाले इसे " सहेट-महेट " कहते हैं। ईसा की सप्तम शताब्दी में 'ह्वान्च्वांग ' नामक प्रसिद्ध बौद्ध यात्री भारतवर्ष में त्र्याया था । उसने त्र्ययोध्या के साथ श्रावस्ती त्र्रौर कपिलवस्त आदि की भी यात्रा पुस्तक में वर्णन की है। उसीके अनुसार अलेकजण्डर किनं घाम साहेब ने "सहेट-महेट" के खंडहर खुदाकर अपनेक ऐतिहा-

श्रीर उसके कई पीढ़ी पीछे तक । — लेखक
 † यह भी ठीक नहीं । श्रावस्ती राजा श्रावस्त की बसाई थी ।

सिक बातों का पता लगाया जिनका वर्णन हम किसी दूसरे लेख में करेंगे।

बौद्धों के समय यद्यपि अयोध्या अवध की राजधानी थी, तथापि उसकी दशा ऐसी खराब न थी जैसी पीछे मुसल्मानों के समय हुई। तब तक पुराने राजमन्दिर और सुन्दर देवस्थान तोड़े नहीं गये थे और न अयोध्यावासी ब्राह्मणों का रक्त बहाया गया था। चीनयात्री के लेख से भी अयोध्या की पिछली दशा सुन्दर ही प्रतीत होती है। ईस्वी सन् से ५७ वर्ष पहिले आवस्ती के बौद्ध राजा को जीत कर उज्जैन के प्रसिद्ध महाराज विक्रमादित्य ने आर्य्य-राजधानी अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। \* पुराने मन्दिर देवालय और स्थान सब परिष्कृत किये गये और अनेक नवीन मन्दिर भी बनावाये गये। वह प्रसिद्ध मन्दिर जिसको बादशाह बाबर ने सन् १५२६ ई० में तोड़कर भगवान् रामचन्द्रदेव की जन्म-भूमि पर मसजिद खड़ी की, इन्हीं महाराज विक्रम ने बनवाया था। यदि अब तक वह मन्दिर विद्यमान रहता तो न जाने उससे कैसी कैसी ऐतिहासिक वृत्तान्तों का पता लगता।

श्रावस्ती ने त्राठ सौ वर्ष तक स्वतन्त्रता का सुख भोगा। त्रान्त को वह भी जननी अयोध्या के समान पराधीन हो दूसरों का मुँह देखने लगी। कभी पटने के प्रतापशाली राजाओं ने इसे अपनाया और कभी कन्नौजवालों ने निज राजधानी की सेवा में इसे नियुक्त किया। अपने लोग चाहे कितने ही बुरे क्यों न हों अन्त को अपने अपने ही हैं। अपना यदि मारे भी तो भी छाया में रखता है। बौद्धों और जैनों के समय पहिले की सी बात न थी तो भी अयोध्या की इस समय दशा मुसल्मानों के राज्य से लाख गुनी अच्छी थी। क्योंकि दूसरों की राजधानी होने की अपेचा अपनों की दासी होना भी भला था, परन्तु विधाता को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। इसके लिये और भी भयङ्कर समय उपिधत

<sup>\*</sup> हमारी जान में यह भी ठीक नहीं है।

कर दिया। प्रथम तो रघुवंशियों के विरह से यह आप ही मर रही थी दूसरे परस्पर की फूट ने इसे और भी हताश कर दिया था। वह वाव अभी तक सूखने भी न पाये थे जो राम-वियोग से इसके अर्चनीय और बन्दनीय शरीर में होने लगे थे, अकस्मात् महमूद गज़नवी के भाक्षे सैयद सालार ने इस पर चढ़ाई कर 'जले पर नून ' का सा असर किया। इसी सालार ने काशी के वृद्ध महाराज 'बनार ' को धोखे से नष्ट कर काशी का स्वाधीन सुख अपहरण किया और इसीने अयोध्या को चौपट किया। कई लड़ाइयों के बाद सन् १०३३ में यह सालार हिन्दुओं के हाथ से बहराइच में मारा गया। 'गाजी मियाँ' के नाम से आजकल यही 'सालार ' मूर्ख और पशुप्राय जीवित हिन्दुओं से पूजा करवा रहा है।

### " किमाश्चर्यमतःपरम्।"

सन् १५२६ ई० में बाबर ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की और दो वर्ष पीछे अर्थात् सन् १५२८ में अयोध्या के एक मात्र अवशिष्ट 'रामकोट 'मिन्दर को विध्वंस कर रघुवंशियों की जन्म-भूमि पर अपने नाम से मसजिद बनवाई जो सही सलामत आजतक उसी तरह साभिमान खड़ी हुई है। मुसल्मान इतिहास-लेखकों ने बाबर को शान्त और दयालु बादशाह लिखा है; किन्तु बाबर की बर्बरता और अन्याय के हमारे पास अनेक प्रमाण हैं जिनको हम मर कर भी नहीं भूल सकते! अकबर के समय में धर्मिय हिन्दुओं ने 'नागेश्वरनाथ' और चन्द्रहरि आदि देवों के दस पाँच मिन्दर ज्यों त्यों कर किर बनवा लिये थे जिनको औरङ्गजेब ने तोड़ उनकी जगह मसजिद खड़ी की। सन् १७३१ ई० में दिल्ली के बादशाह ने अवध के भगड़ालू चित्रयों से घबरा कर अवध का 'सूबा ' सआदत खाँ को दिया तव से नवाबी की जड़ जमी।

अवध की नवाबी का बीज सम्रादत खाँ ने बोया था। मनसूर अली खाँ उपनाम सफ़द्रजंग के समय वह अङ्कुरित और पल्लवित हुआ। नव्वाब शुजाउदौला ने उसे परिवर्द्धित कर फल पाया। मनसूर ऋली खाँ के समय से अवध की राजधानी फेंजाबाद हुई। (फेंजाबाद वर्तमान अयोध्या से ३ मील परिचम श्रोर है)। अयोध्या की राजश्री फेंजाबाद के नाम से विख्यात हुई। यहाँ के मुसल्मान मुदाँ के लिये अयोध्या 'करबला' हुई, मन्दिरों के स्थान पर मसजिदों और मक्रबरों का अधिकार हुआ, साधु सन्यासी और पुजारियों की जगह मुल्ला मौलवी और क्राजी जी आरूढ़ हुये। अयोध्या का बिल्कुल स्वरूप ही बदल गया। ऐसी ऐसी आख्यायिका और मसनवी गढ़ी गई जिनसे यह सिद्ध हो कि मुसल्मान श्रोलिये फक़ीरों का यहाँ 'क़दीमी' अधिकार है। अब तक भी अयोध्या में 'मिएपर्वत' के पास नवाबी समय का दृश्य दिखलाई देता है। इसी समय नवाब सफ़दर जंग के कुपापात्र सुचतुर दीवान नवलराय ने अयोध्या में 'नागेश्वर नाथ महादेव' का वर्तमान मन्दिर बनवाया।

दिल्ली की बादशाही के कमजोर होने से श्रवध की नवाबी स्वतन्त्र हुई। दिन्त में मरहठों का जोर बढ़ा। पंजाब में सिक्ख गरजने लगे। सबको श्रपनी श्रपनी चिन्ता हुई। प्राणों के लाले पड़ गये। इसी उलटफेर श्रार श्रन्धाधुन्ध के समय में हिन्दू-सन्यासियों ने श्रयोध्या में डेरा श्रा डाला। शनैः शनैः सरयू के तट पर साधुश्रों की मोपड़ी पड़ने लगीं। शनैः शनैः रामनाम की गूँज व मृदु मधुर ध्वनि से श्रयोध्या की वनस्थली गूँजने लगी। शाही परवानगी से छोटे छोटे मन्दिर बनने लगे। धीरे धीरे गोसाई श्रीर स्वामियों के श्रनेक श्रवाड़े श्रा जमे श्रीर जहाँ तहाँ भस्मधारी हृष्ट-पुष्ट परमहंस श्रीर वैरागी दृष्टिगोचर होने लगे। श्रपने श्रपने नेता व गुरु की श्रधीनता में श्रलग श्रलग ' छावनी ' के नाम सेइ नकी जमात की जमात रहने लगी। ये लोग श्राजकल के बैरागियों की तरह वृथा पुष्ट श्रीर विषयासक न थे। भगवद्भजन के साथ साथ भगवती योध्या के उद्धार की भी इन्हें चिंता थी। इस लिये क्रस्ती करना.

हथियार बाँधना श्रौर विपत्ति के समय श्रपने बचाने को मुसल्मानों से लड़ना भगड़ना भी इनका कर्तव्य कार्च्य था।

यदि उस समय गुसाई और बैरागियों में परस्पर ईर्घ्या और कलह की जगह प्रेम और सौहार्द होता तो ये लोग अपने किये हुये पुरुषार्थ के फल से बिद्धत न होते। यदि उस समय इन्हें सिक्खगुरु गोविन्दिसह जैसा एक महाप्राण दूरदर्शी धर्मगुरु मिलता, तो ये लोग भी खाली भिखमंगे न होकर सिक्खों की तरह एक हिन्दू रियासत का कारण होते; पर विधाता को यह स्वीकार न था। इस लिये द्रिद्र भारत में इनके द्वारा भिजुकों ही की संख्या-वृद्धि हुई। नवाब त्रासिफुदौला के दोवान राजा टिकैतराय ने उस समय इनको बहुत कुछ सहारा दिया था। शाही खर्च से गढ़ीनुमा छोटे छोटे दढ़तर कई मन्दिर भी बनवा दिये थे। प्रसिद्ध मन्दिर हनुमान गढ़ी भी इसी समय 'गढ़ी ' के आकार में हुआ था। नवाब वाजिद्ऋली शाह के समय ऋयोध्या में सब मिला कर तीस मन्दिर तैयार हो गये थे। अब कई सौ मन्दिर बन गये और प्रतिवर्ष इनकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। परन्तु अभी तक अयोध्या में गृहस्थों का निवास नहीं हुआ। गृहस्थों के बिना पुरी कैसी, तथापि दिन दूनी रात चौगुनी अयोध्या की वाह्य शोभा बढ़ रही है, यह क्या कम आनन्द की बात है ?

[सं १६०० के सुदर्शन के संपादक स्वर्गीय पं॰ माधवप्रसाद मिश्र के आता पं॰ राधाकृष्ण मिश्र की श्राज्ञा से उद्भृत ।]

### चौथा अध्याय

## आजकल की अयोध्या।

ऋंगरेजी राज्य में श्रयोध्या पाँच छः हजार की श्राबादी का एक छोटा सा नगर सरयू नदी के बायें तट पर बसा है। इसका श्रज्ञांश २६° २७′ उत्तर और देशान्तर लन्दन से ८२° १५′ पूर्व श्रीर बनारस से ७′ ३०″ परिचम है। परन्तु धार्मिक विचार से फैजाबाद के श्रातिरिक्त श्रीर कई गाँव भी इसी के श्रन्तर्गत हैं। यह बात परिक्रमा से सिद्ध होती है जो किसी नगर की सीमा जानने के लिये सबसे उत्तम प्रमाण है।

यह परिक्रमा कार्तिक सुदी नवमी को की जाती है और सरयू के किनारे पर स्वर्गद्वार से आरम्भ होती है। यद्यपि परिक्रमा और कहीं से भी आरम्भ की जा सकती है, किन्तु जहाँ से आरम्भ की जाय वहीं अन्त होना चाहिये। स्वर्गद्वार से चल कर नदी के किनारे किनारे यात्री सात मील तक जाता है और वहाँ से मुड़ कर शाहनिवाजपूर और मुकारमनगर में से होता हुआ दर्शननगर में सूर्यकुरड पर ठहरता है। यह दर्शननगर बाजार के पास राजा दर्शन सिंह का बनाया हुआ सूर्य भगवान का सुन्दर सरोवर है। दर्शननगर से वह पश्चिम की ओर कोसाहा, मिर्जापूर और बीकापूर से होता हुआ जनौरा को जाता है जो कैजाबाद—सुल्तानपूर सड़क पर है।

यह गाँव अयोध्या से दिन्तिए—पश्चिम में ७ मील पर और कैज़ाबाद से दिन्तिए की ओर १ मील पर है। इस गाँव में एक पक्का सरोवर है जिसे गिरिजाकुएड कहते हैं और एक शिवमन्दिर है। यह अयोध्या में एक पिवत्र स्थान माना जाता है और बहुत से यात्री यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक में परिक्रमा करते हुये पूजा करने जाते हैं।

<sup>\*</sup> इसका नाम नक्तरों में मुहतरिमनगर है।

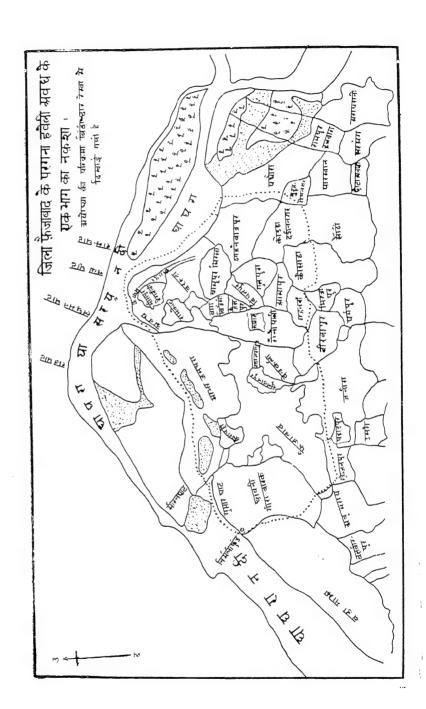

इसे जनौरा (जनकौरा का अपभ्रंश) इस लिये कहते हैं कि जब महाराज जनक अयोध्या आते थे तो यहीं ठहरते थे। क्योंकि बेटी के घर हिन्दूलोग पानी तक नहीं पीते। इस गाँव में सूर्यवंशी ठाकुर रहते हैं जो अपने को रामचन्द्र जी के वंशज समम्तते हैं। उनके पूर्व-पुरुष कुलू पर्वत (पंजाब) से लाये गये थे। कहा जाता है कि जब राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को फिर से निर्माण कराना आरम्भ किया तो पिखतों ने उन्हें रामचन्द्र जी के वंशजों को यज्ञ में भाग लेने के लिये बुलाने की सलाह दी थी। अन्यथा यज्ञ हो ही नहीं सकता था।

जनौरा से यात्री खोजनपुर श्रौर सिविल-लाइन के बीच से होता हुश्रा घाघरा के तट पर निर्मलीकुरुड जाता है श्रौर वहाँ से गुप्तारघाट होता हुश्रा परिक्रमा को वहीं समाप्त कर देता है जहाँ से उसे श्रारम्भ करता है। इस प्रकार श्रयोध्या नगर की स्थिति निश्चित हुई।

श्रव हम श्रयोध्या के कुछ ऐतिहासिक स्थानों का वर्णन करेंगे। इन में सबसे श्रिषक उल्लेखनीय स्थान रामकोट (रामचन्द्र जी का दुर्ग) है। दुर्ग के भीतर बहुत श्रिषक भूमि है श्रीर प्राचीन पुस्तकों में लिखा है कि इस दुर्ग में २० फाटक थे श्रीर प्रत्येक फाटक पर रामचन्द्र जी के मुख्य मुख्य सेनापित रच्चक थे। इन गढ़-कोटों के नाम भी वही थे श्रीर हैं जो इन के रच्चकों के थे। इस दुर्ग के भीतर ८ राजप्रासाद थे जहाँ राजा दशरथ, उनकी रानियाँ श्रीर उनके बेटे रहते थे। श्रयोध्या माहात्म्य में निम्नलिखित श्रंश रामकोट के वर्णन में लिखा है।

"राजशासाद के मुख्य फाटक पर हनुमान जी का वास था और उनके दिन्तिए में सुन्नीव और उसीके निकट अंगद रहते थे। दुर्ग के दिन्तिए। द्वार पर नल नील रहते थे और उनके पास ही सुषेए। पूर्व की ओर निकरत्न निम्न स्क मिन्दर था और उसके उत्तर में गवान्त रहते थे। दुर्ग के पश्चिम द्वार पर दिविक थे और उनके निकट शतविल और कुछ दूर पर गन्धमान्दन, ऋषभ, शरभ और पनस थे। दुर्ग के उत्तर द्वार पर विभीषए

रहते थे और उनके पूर्व में उनकी खी सरमा थी। उसके पूर्व में विझे श्वर थे और उसके पूर्व में पिण्डारक रहते थे। उसके पूर्व में वीरमत्तगजेन्द्र का वास था। पूर्वीय भाग में द्विविद रहते थे और उसके उत्तर-पश्चिम में बुद्धिमान मयन्द रहते थे, दिल्ला भाग में जाम्बवान और उनके दिल्ला में केसरी। यही दुर्ग की चारों और से रक्षा करते थे।"

इनमें से आज-कल ४ ही बचे हैं, हनुमान गढ़ी, सुमीव टीला, अङ्गदरीला और मत्तगजेन्द्र, जिसे सर्वसाधारण मातगेंड कहते हैं। हनुमान गढ़ी श्रव चार कोटवाला छोटा सा दुर्ग दिखाई पड़ता है। यह गढ़ी आसिफ़ुदौला के मन्त्री टिकैतराय के द्वारा पुराने स्थान पर बनी थी और एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गयी थी। प्राचीन छोटी मूर्ति उसीके आगे स्थापित है।

ययोध्या प्रधानतः वैरागियों का घर है और इनुमान-गढ़ी उनका दृढ़ दुर्ग है। गढ़ी के वैरागी निर्वाणी श्रखाड़ के हैं श्रीर चार पट्टियों में विभक्त हैं। साधारण पढ़े लिखे हिन्दुस्तानी सममते हैं कि वैरागी लोग बड़े उद्देश्ड होते हैं श्रीर उनका एक उद्देश्य खाश्रो पिश्रो श्रीर मस्त रहो है, किन्तु बात ऐसी नहीं है। चेलों को पहिले बड़ी सेवा श्रीर तपस्या करनी पड़ती है। उनका प्रवेश १६ वर्ष की श्रवस्था में होता है यद्यपि श्राह्मणों श्रीर राजपूतों के लिये वह बन्धन नहीं रहता। इन्हें श्रीर श्रीर भी सुविधायें हैं जैसे इन्हें नीच काम नहीं करना पड़ता। पहिली श्रवस्था में चेले को "छोरा" कहते श्रीर उसे ३ वर्ष तक मन्दिर श्रीर भोजन के छोटे छोटे बर्तन धोने को मिलते हैं, लकड़ी लाना होता है श्रीर इसमें उसे "बन्दगी-दार" कहते हैं। इसमें उसे कुँ ये से पानी लाना पड़ता है, बड़े बड़े बर्तन माजने पड़ते हैं। इसमें उसे कुँ ये से पानी लाना पड़ता है, बड़े बड़े बर्तन माजने पड़ते हैं, भोजन बनाना पड़ ता है श्रीर पूजा भी करनी पड़ती है। इसके इतने ही समय में (३ वर्ष) तीसरी श्रवस्था श्रारम्भ होती है जिसमें इसे " हुद़रंगा" कहते हैं। इसमें इसे मूर्तियों को भोग लगाना पड़ता है, भोजन

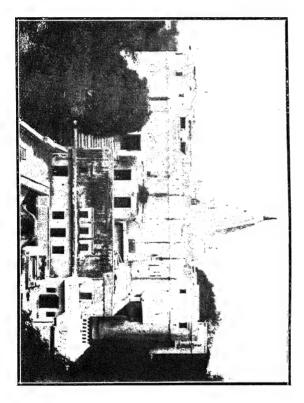

बाँटना पड़ता है जो दोपहर को मिलता है, पूजा करना पड़ता है श्रीर निशान या मन्दिर की पताका ले जाना पड़ता है। दसवें वर्ष में चेला उस अवस्था को जाता है जिसे "नागा" कहते हैं। इस समय वह अयोध्या छोड़ कर अपने साथियों के साथ भारतवर्ष के समस्त तीथों और पुरुष स्थानों का परिश्रमण करने जाता है। यहाँ भिन्ना ही उसकी जीवका रहती है। लौट कर वह पाँचवी अवस्था में प्रवेश करता है और अतीत हो जाता है।

इस अवस्था में वह मृत्युपर्व्यन्त रहता है। अब इसे सिवाय पूजा-पाठ के कुछ काम नहीं करना पड़ता और उसे भोजन और वस्न मिलता है।

इससे स्पष्ट है कि वैरागी का काम बेकारी नहीं है। उसे नियम से धार्मिक-साधना करनी पड़ती है। वैरागी सदा से हिन्दू-धर्म के रत्तक रहे हैं, इन्हें परिवार का कोई बन्धन नहीं रहता श्रौर अपने धर्म के लिये जान देने को तैयार रहते हैं। लखनऊ म्यूजियम के एक चित्र से मालूम होता है कि हरद्वार में वैरागियों ने त्र्यकबर का कैसा विरोध किया था। सन् १८५५ ई० में अयोध्या में जब हिन्दू और मुसल्मानों में बड़ा फगड़ा हो गया था स्त्रीर मुसल्मानों ने गढ़ी पर धावा भी किया था जिसे वे नष्ट-श्रष्ट करना चाहते थे तो वैरागी ही थे जिन्होंने उन्हें पीछे हटा दिया था। इन्होंने वही वीरता का काम तब भी किया था जब कुछ ही दिन बाद अमेठी के मौलवी श्रमीरश्रली ने घावा करने का फिर से प्रयत्न किया था। ये सदा से अपने धर्म के रचक रहे हैं और इन्ही ने अयोध्या को नष्ट होने से बचाया है। ये सिवाय देश के शासक श्रौर किसी से नहीं दबते, किन्तु जब दबाव हटा लिया जाता है तो फिर से स्वतन्त्र हो जाते हैं और दूसरे अवसरों पर ये उतने ही शान्त रहते हैं जैसे ईश्वर की सेवा में दत्तचित्त और कोई दूसरी धार्मिक संस्था वाले । उनमें ऋनेक ऊँचे कुल के हैं, बहुत से रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर श्रीर सवार्डिनेट जज हैं। श्राजकल जो सबसे बड़े महात्मा हैं उनका शुभनाम श्रीसीतारामशरण भगवान्यसाद है। वे रिटायर्ड डिप्टी इन्सपेक्टर श्राफ स्कूल्स हैं। किवकुलिद्वाकर सुधारक श्रीर भक्त-शिरोमणि तुलसीदास अयोध्या के स्मार्च वैष्णव थे। श्रभी मेरी याद में पन्ना रियासत के भूतपूर्व दीवान जानकीप्रसाद जो बाद में रिसकिविहारी कहे जाते थे अयोध्या में आकर रहे श्रीर धेरागी होकर कनकभवन के महन्त हो गये। इन्हीं में से एक बाबा रघुनाथदास थे जो मेरे पिता के गुरु थे श्रीर जिन्होंने मेरा विद्यारम्भ कराया था; इन्हें भारतवर्ष के भिन्न भिन्न ग्रान्तों के लाखों हिन्दू देवता समम्फ कर पूजते थे। बाबा युगलानन्यशरण श्रीर उनके चेले बाबा जानकीवरशरण दोनों संस्कृत श्रीर कारसी के बड़े विद्वान् थे श्रीर बाबा युगलानन्यशरण जी बड़े किव भी थे।

हम कह चुके हैं कि वैरागियों के कई अखाड़े हैं। "इन सातों अखाड़ों के नियमित कम हैं जिसके अनुसार ये बड़े बड़े मेलों और ऐसे ही अवसरों पर चलते हैं। पहिले दिगम्बरी रहते हैं, फिर उनके बाद निर्वाणी दाहिनी ओर, और निर्मोही बाई ओर, तीसरी पंक्ति में निर्वाणियों के पीछे खाकी दाहिनी ओर, और निरालम्बी बाई ओर। और निर्मोहियों के पीछे संतोषी और महानिर्वाणी। हर एक के आगे और पीछे कुछ स्थान खाली रहता है।"

वैरागियों के इस संचिप्त वर्णन से तात्पर्य केवल यही है कि आज-कल नविराचित युवकों में वैरागियों के प्रति जो कुविचार फैला हुआ है दूर हो जाय कि ये हरामखोर हैं और अन्धविश्वासी हिन्दू-जनता के दान से जीते हैं और उसे ही ठगते हैं। प्रत्येक संस्था में बुरे भी होते हैं किन्तु मैं विश्वास के साथ बिना प्रतिवाद के भय से कह सकता हूँ कि अयोध्या के वैष्ण्व वैरागी जैसा कि वे भगवान् रामचन्द्र के भक्त हैं वैसे उतने त्यागी संयमी भी हैं जितने संसार भर की और भी किसी धार्मिक संस्थाओं के पुरुष होंगे। मैं यह वह कर किसी का अपमान कदापि नहीं करना चाहता।



्जन्मस्थान ( वावर ) की मस्तिवद

दूसरे और तीसरे कोट सुग्रीव-टीला और श्रङ्गद-टीला (कवीर-पर्वत) है। दोनों गढ़ी के दिन्ता में हैं। जेनरल किनंघम का कथन है कि सुग्रीव-टीला उसी स्थान पर है जहाँ ह्वानच्वांग के श्रनुसार मिएपर्वत के दिन्ता पश्चिम में ५०० फुट की दूरी पर एक बड़ा बौद्ध मठ था। पाँच सौ फुट श्रागे वह स्तूप था जहाँ बुद्ध के नख और केश रक्खे गये थे। किनंघम यह भी मानते हैं कि रामकोट श्रीर मिएपर्वत से कोई सम्बन्ध था और इन खएडहरों का भी रामकोट से प्रत्यन सम्बन्ध है।

इसके बाद दूसरा महत्व का स्थान जन्मस्थान है जहाँ बाबर ने १५२८ में एक मसजिद बनवाई थी जो आज तक उसके नाम से प्रसिद्ध है। जिस स्थान पर मन्दिर बना था उसे लोग यज्ञवेदी कहते हैं। कहा जाता है कि दशरथ ने यहीं पुत्रेष्टि-यज्ञ किया था। हम अपने वाल्य-काल में यहाँ से जले चावल खोदा करते थे।

विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या के जीर्णोद्धार की चर्चा हो चुकी है। यह बात दन्तकथाओं के भी अनुकूल है और ऐतिहासिक अन्वेषणों से भी पता चलता है कि विक्रमादित्य के पहिले अयोध्या की दशा नष्टप्राय थी। क्योंकि यह सर्वसम्मत है कि कालिदास इन्हीं विक्रमादित्य के समय में हुये थे और वे इनकी सभा के नवरलों में से एक रल थे। हम यह मानते हैं कि रघुवंश के १६वें सर्ग में जो कुश के द्वारा अयोध्या की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने की चर्चा है वह कदाचित् गुप्तों की राजधानी उज्जैन से (पाटलिपुत्र से नहीं) हटा कर चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा अयोध्या ले जाने की बात है \* और यज्ञवेदी वही स्थान है, जहाँ यज्ञ हुआ था जब कि चावल और घी का आज का सा चढ़ा भाव नहीं था। यज्ञवेदी भगवान रामचन्द्र का जन्म स्थान हो सकती है, किन्तु यह मेरा टढ़मत है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भी से फिर से इसे यज्ञ करा कर पवित्र किया था। रामचन्द्र जी के पुराने मन्दिर में थोड़ा ही हेर फेर हुआ है।

<sup>\*</sup> इसका पूरा वर्णन ऋध्याय १० में है।

मसजिद में जो मध्य का गुम्बज है वह प्राचीन मन्दिर ही का माल्स होता है श्रीर बहुत से स्तम्भ भी श्रभी ज्यों के त्यों खड़े हैं। ये सुदृढ़ काले कसोटी के पत्थर के बने हुये हैं। खम्भे सात से श्राठ फुट तक ऊँचे हैं, श्रीर नीचे चौकोर हैं श्रीर मध्य में श्रठकोने।

उस भगड़े के बाद जिसका वर्णन श्रध्याय १४ में है, हिन्दुश्रां ने मसजिद का श्राँगन ले लिया श्रोर वहाँ एक वेदी बनवा दी। श्रब एक दीवार खींच दी गई है जिससे कि मसजिद के नमाज पढ़ने वाले मुसल-मानों श्रोर बाहर वेदी पर पूजा करने वाले हिन्दुश्रों में भगड़ा न हो।

वेदी के पास ही कनकभवन है जिसे सीता जी का महल कहते हैं। वहाँ पर सीताराम की दो प्रतिमायें प्राचीन हैं। भगवान रामचन्द्र की प्रतिमा को कनकभवन-विहारी कहते हैं और यह प्रतिमा अयोध्या की इस ढङ्ग की मूर्त्तियों में सब से सुन्दर है। हमारे लड़कपन में यह छोटा सा मन्दिर था किन्तु अब टीकमगढ़ चुन्देलखरड के महाराज ने बहुत रूपया व्यय करके एक विशाल मन्दिर बनवा दिया है।

श्रव हम प्राचीन नगर के ऐतिहासिक मन्दिर त्रेता के ठाकुर पर श्राते हैं। इसे कूलू (पंजाब) के राज़ा ने जो जनौरा के ठाकुरों के जैसा कि ऊपर कहा गया है पूर्वपुरुषों में से थे, प्राचीन भग्नावशेष मन्दिर के स्थान पर बनवाया था श्रोर फिर इन्दौर की प्रख्यात रानी श्राहल्या-बाई ने उसमें कुछ सुधार किये थे। कहते हैं कि नौरंगशाह की दूटी हुई मसजिद रामदर्बार के स्थान से बनवाई गई थी। किन्तु फिर किसी ने इस मन्दिर को नहीं बनवाया।

सरयू के तटपर सब से पहिले पश्चिम की ओर लद्मिण जी का मन्दिर और लद्ममण जी ने स्वर्गारोहण किया। मन्दिर में जो मूर्ति है वह लद्म्मण जी के गोरे रंग की नहीं है किन्तु ५ फुट ऊँची चतुर्भुजी काले पत्थर की बनी हुई है। यह सामने के कुण्ड में मिली थी और माना यह गया कि यह काली जी की

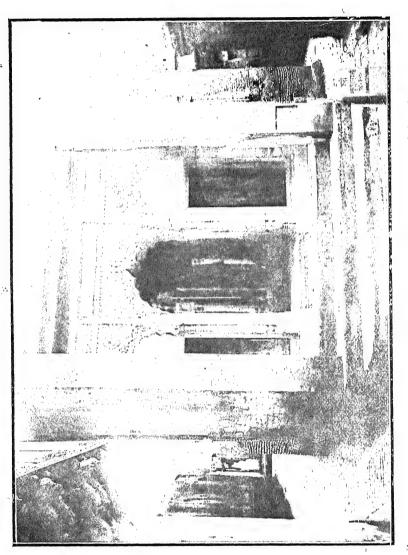

मूर्त्ति है। किन्तु उसके हाथ में चक्र है इससे यह अनुभव हुआ कि वह लहमण जी की ही मूर्त्ति है, क्यों कि लहमण धरा के आधार शेष के अवतार हैं और शेष कृष्ण वर्ण हैं। नागपञ्चमी के अवसर पर अयोध्या के निवासी अन्य किसी नाग की पूजा न करके यहीं भगवान शेष के अवतार लहमण जी को लावा (खील) चढ़ाते हैं।

फिर सुन्दर घाट और पत्थर की सीढ़ियों पर चलते हुये, जिन्हें राजा दर्शनसिंह ने बनाया था हम नागेश्वरनाथ जी के ऐतिहासिक मन्दिर पर पहुँचते हैं। इसी मूर्त्ति के द्वारा और सरयू के द्वारा विक्रमादित्य ने अयोध्या का पता लगाया था। यह शिवजी की बहुत पुरानी मूर्त्ति है। कहते हैं कि भगवान रामचन्द्र के पुत्र कुश ने इसे स्थापित किया था। कुश का अंगद (बाँह का भूषण) सरयू में गिर पड़ा था और वह पाताल में चला गया जहाँ नागलोक के राजा की कन्या ने उसे उठा लिया। महाराज कुश ने नागों को नष्ट करना चाहा तब महादेवजी इन दोनों में मेल कराने आये थे। कुश ने उनसे प्रार्थना की कि आप यहीं रहें और यह नियम करा दिया कि बिना नागेश्वरनाथ की पूजा किये किसी यात्री को अयोध्या आने का फल न होगा।

नागेश्वरनाथ जी के पास ही उत्तर की श्रोर गली में एक श्रोर देखने योग्य मन्दिर है। वहाँ एक ही काले पत्थर में चारों भाइयों की मूर्त्तियां खुदी हैं श्रोर बीच में सीता जी की मूर्ति है। कथा प्रसिद्ध है कि बाबर ने जन्म-स्थान का मन्दिर नष्ट कर दिया तो हिन्दू इसे उठा लाये थे। इसका सविस्तार वर्णन श्रध्याय १३ में है।

फिर बड़ी सड़क पर आ जायँ तो हमें बहुत से मन्दिर मिलेंगे। यहीं विक्टोरिया पार्क है जिसमें राजराजेश्वरी विक्टोरिया की मूर्ति एक मण्डप के नीचे स्थापित है। कुछ बायें पर पुराना स्कूल है जिसे महाराज की कचहरी कहते हैं। इसमें हमने प्रारंभिक शिचा पाई थी। फिर दाहिनी ओर काशी के सुप्रसिद्ध रईस राजा मोतीचन्द के पितामह भीखूमल का मन्दिर है और उसके आगे हमारी सुसराल का मन्दिर सीसमहल है। यह मन्दिर रायदेवी प्रसाद जी ने नव्वे वर्ष हुये बनवाया था। महाराज अयोध्या नरेश के नायब राय राघोप्रसाद जी के समय तक यह मन्दिर अयोध्या के सुप्रसिद्ध मन्दिरों में गिना जाता था। आजकल इसकी दशा शोचनीय है।

इससे कुछ दूर श्रागे चलकर पुलीस स्टेशन (कोतवाली) है श्रौर कुछ दूर दिन्तण श्रृंगारहाट नाम का बाजार है। श्रौर उसके पिरचम महाराज अयोध्यानरेश का महल (राजसदन) श्रौर बाग हैं। बाग के दिन्तण भाग में एक सुन्दर शिवालय है। इसे ८० वर्ष हुये राजा दर्शनिसंह ने बनवाया था और इसीलिये दर्शनेश्वर का मन्दिर कहलाता है। अवध गजेटियर लिखता है आजकल अवध भर में इससे बढ़कर सुन्दर शिवालय नहीं है। \* यह मन्दिर बढ़िया चुनार के पत्थर का बना हुआ है और बहुत सा नक्षशी काम मिर्जापूर में बनकर यहाँ लाया गया था। शिवलिंग नर्मदा के पत्थर का है। इसका दाम २५०) दिया गया था। संगमर्भर की मूर्तियां जयपूर से मंगाई गई थीं। पिहले यह विचार था कि नैपाल से घंटा मंगवाकर यहाँ लटकाया जाय। परन्तु घंटा राह ही में दूट गया। तब उसी नमूने का घंटा अयोध्या में बनवाया गया। वह भी स्थानीय कारीगरी का अच्छा नमूना है।

राजसदन के दिचिए खुले मैदान में "तुलसी चौरा" है जहाँ साढ़े-तीन सौ वर्ष पहिले गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे और जहाँ चैत्र शुल्क ९ संवत १९३१ को रामचिरतमानस प्रकाश किया गया था। यहाँ से एक मील से कुछ कम की दूरी पर दिच्छा में मिए। पर्वत है। जेनरल किनंघम का कथन है कि मिए। पर्वत ६५ फुट ऊँचा दूरी फूटी ईंटों और कंकड़ों का टीला है। सर्वसाधारण उसे आजकल "ओड़ा-

<sup>\*</sup> Oudh Gazetteer Vol. I, page 12.



ऋयोध्यानरेश का राजसदन । दर्शनेश्वरनाथ का मन्दिर पीछे बाग में देख पड़ता है।

भार"या "भौवा भार" कहते हैं जिससे यह सूचित होता है कि रामकोट के बनानेवाले मजदूरों के टोकरों का भाड़न है। जेनरल किनंघम का यह कहना है कि यह २०० फुट ऊँचे एक स्तूप का भग्नावशेष है और वहीं बना हुआ है जहाँ बुद्धदेव ने अपने ६ वर्ष के निवास में धर्म का उपदेश दिया था। उनका अनुमान है कि नीचे की भूमि शायद बौद्धों के समय के पूर्व की हों और पक्का स्तम्भ अशोक ने बनवाया था। किन्तु हिन्दुओं का विश्वास है कि जब लक्ष्मण जी को शिक्त लग गई और हनुमान जी उस शिक्त के घात से लक्ष्मण को बचाने के लिये संजीवन मूल लेने हिमालय गये और पर्वत को लेकर लीट रहे थे तो उसका एक ढोंका यहीं गिर पड़ा था। दूसरा कथन यह भी है जैसा उपर लिखा जा चुका है कि जब रामकोट के मजदूर काम कर चुकते तो अपनी टोकरियों का भाड़न यहीं फेंक देते थे जिसका ढेर यही मिण्पर्वत है।

हम दत्न-कुंड का वर्णन कर ही चुके हैं। दूसरा ऐतिहासिक स्थान सोनखर है। रघुवंश के पाठक जानते ही हैं कि रघु को एक ब्राह्मण को बहुत सा सुवर्ण देना था जब कि उनका कोश खाली हो चुका था। उन्होंने ठान लिया कि कुवेर पर चढ़ाई कर के उससे इतना सुवर्ण प्राप्त कर लेना चाहिये। कुवेर ने डर के मारे रात में यहीं सुवर्ण की वर्षा कर दी।

अयोध्या में नवाब वजीरों के राज से आजतक हजारों मन्दिर बने और नित नये बनते जाते हैं। इनका सविस्तर वर्णन श्री अवध की भाँकी में दिया जायगा जो तैयार हो रही है।

### पाँचवाँ अध्याय ।

## अयोध्या के आदिम निवासी।

श्रयोध्या या कोशलराज के श्रादिम निवासी कौन थे इसका पता नहीं लगता। पुरातत्व-विज्ञान श्रीर जनश्रुति दोनों इस विषय में चुप हैं। बाल्मीकीय रामायण श्रीर पुराणों से विदित है कि इस पृथ्वी के पहिले राजा मन वैवस्वत थे। \* उनके पुत्र इच्वाकु से सूर्यवंश चला श्रीर उनकी बेटी इला से चन्द्रवंश की उत्पत्ति हुई। मनु ने श्रपने पुत्र इच्वाकु के लिये अयोध्या नगरी बसाई † और उसे कोशला की राजधानी बनाकर इच्वाकु को उसका राजा बनाया । इच्वाकु के वंशजों ने भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में अनेक राज्य स्थापित किये। परन्त इच्वाक की प्रजा कौन थी ? यह कौन मानेगा कि प्रजा भी इच्वाकुवंश की रही। पाश्चात्य विद्वान इस देश के मूल निवासियों को द्रविड कहते हैं। परन्त डाक्टर विन्सेस्ट स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्टी आफ इण्डिया (Early History of India ) के पृष्ठ ४१३ में लिखा है कि द्रविड शब्द बडा ही अमोत्पा-दक है। इस में सन्देह नहीं कि इस देश में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जो ढोर डंगर पालते थे। हम लोग पुराणों श्रीर वेदों में देवों श्रीर श्रस्रों का निरन्तर संयाम पढ़ते हैं। भारत के त्रार्य कभी लोह के प्यासे न थे और न उनके साथ ऐसे संक्राम रोग चलते थे जिन से विजित लोग नष्ट हो जाते थे और त्राप वचे रहते थे। मूल निवासी दबा दिये गये परन्त जो

<sup>\*</sup> वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् । श्रासीन्महीस्तामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव ॥ (रघुवंश सर्ग १)

<sup>ं</sup> श्रयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रुता । मनुना मानवेन्देख सा पुरी निर्मिता स्वयम् ॥ (वा॰ रा॰ बालकांड )

शांति से रहना चाहते थे उनके लिये कोई बाधा न थी। सरों को जो कदाचित हिमालय प्रान्त के रहने वाले थे \* कभी कभी असरों से लड़ना पड़ता था। कभी कभी असुर ऐसे प्रवल हो जाते थे कि सरों को पृथिवी (भारत के मैदान) के राजा दशरथ और दुष्यन्त से सहायता माँगनी पड़ी थी। किन्तु हमने कभी नहीं सुना कि असर नष्ट होगये। यही दशा कोशल के आदिम निवासियों की रही। श्रसुर कहीं चाएडाल, कहीं दस्य, कहीं राचस श्रीर कहीं पिशाच कहलाते हैं। इन्हीं में से एक जाति डोम है। ऋध्याय ११ में लिखा है कि ईसवी सन् की तेरहवीं शताब्दी में सरयुपार डोमनगढ़ का डोम राजा था जिसे अयोध्या के श्रीवास्तव्य राजा जगतसिंह ने मारा था। मिस्टर नेसफील्ड ने अपने बीफ रिव्य आफ दी कास्ट सिस्टम आफ दी नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐएड अवध (Brief Review of the Caste System of लिखा है. कि " उजड़ी गढियों, उनके नामों ऋौर उनके विषय में जनश्रुतियों से प्रकट होता है कि डोम, डोमकटर, डोमड़े या डोवर हिन्दस्तान में किसी समय में बड़े शिक्तशाली थे। विशेष कर के घाघरा के उत्तर के जिलों में ' ' इन में कुछ तो भाट और ब्राह्मणों को मिला कर और पक्षे हिन्दुओं के आचार विचार सीख कर छत्री बन गये, शेष उनसे बहुत ही नीचे दर्जे पर पड़े रहे। कुछ भंगी बने, कुछ धरकार या बंसफोड होगये। कुछ तुरहा हुये, कुछ धोबी का काम करने लगे, कुछ धानक होकर धनुष बनाने लगे। इनमें जो मुसल्मान होगये वे कमङ्गर (कमान बनानेवाले) कहलाये। कुछ मुसल्मान होकर डोम मीरासी वन गये। इस जाति में जो शेष बचे वह घिने काम करते हैं जैसे कुत्ते खाना और जीतों को मारना (जल्लादी)। परन्तु कुमाऊँ में इस जाति के कुछ अच्छे अंश बचे हैं और कारीगरी के काम करते हैं जैसे राजगीरी

<sup>\*</sup> पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः ( कुमारसंभव )।

श्रौर बढ़ई का काम। इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि नीचे के देश में भी जो लोग ऐसे उद्यम करते हैं वे भी पहिले इसी जाति के थे।"

दूसरी जाति जो अवतक प्रवल रही है भरों की है। इनमें कुछ रज-भर कहलाते हैं जिनके नाम ही से प्रकट है कि इस जाति के लोग पहिले राजा थे। अवध प्रान्त में अब भी भरों के गढ़ों के भग्नावशेष पाये जाते हैं। "मलिक मुहम्मद जायसी" \* शीर्षक अंग्रेजी लेख में हमने लिखा है कि गढ़ अमेठी और जायस जिसका प्राचीन नाम उदयनगर (या उद्यान नगर) था दोनों पहिले भरों के अधिकार में थे।

श्रवध गजोटियर में लिखा है कि भर जाति के लोग श्रवध के पूर्व जिलों में इलाहाबाद और मिर्जापूर में पाये जाते हैं। कुछ लोग इनको चत्रिय समभते हैं परन्त हमको इसमें सन्देह है। ऐसा जान पड़ता है कि श्रवध के पश्चिम में पासी, श्रवध के पूर्व श्रौर मध्य में भर श्रौर गोरखपूर श्रौर बनारस के कुछ भाग में ( जो पहिले कोशल ही के अन्तर्गत थे ) चीरू एक ही समय में राज करते थे। हजारों वर्ष पहिले श्रार्थी ने इनको आधीन कर लिया था। इन्हें मारकर उत्तर या द्त्रिण के पहाड़ी प्रान्तों में भगा दिया था और जब सूर्यवंश की घटती के दिन श्राये तो ये फिर प्रवल हो गये। प्रश्न यह उठता है कि यह लोग श्रव चोर डाकुश्रों में क्यों गिने जाते हैं ? उत्तर स्पष्ट हैं। यह लोग बड़े बीर और खतंत्रता देवी के भक्त पुजारी थे परन्त आर्यों के हथियारों और उनके युद्ध-कौशल से इन्हें हार जाना पड़ा। जब विजेता इनको सताते थे तो यह लोग भी उनको लूट लिया करते थे। यही करते करते अब उनकी बान सी पड गई है और हजारों वर्ष की निरन्तर घटती से अब यह लोग चोरी डकैता में पक्के हो गये और अब उनका यही धंधा रह गया। अवध गजेटियर में लिखा है कि मिर्जापुर के पूर्व के पहाड़ी प्रान्त में अब तक भर राजा है। सर हेनरी इलियट ने लिखा है कि यहाँ यह लोग रजभर श्रौर भर-

<sup>\*</sup> Allahabad University Studies, Vol. vz. Part I. page 326,

पतवा कहलाते हैं और किसी समय गोरखपूर से बुन्देलखण्ड तक इनके राज में था। कई स्थान पर पुरानी गढ़ियों के खंडहर अब भी देखे जाते हैं। जिन्हें लोग भरों की गढ़ियाँ बतलाते हैं। जिस धुस, टीले, तलाब या मन्दिर के जड़मूल का पता नहीं लगता वह भरों का बनवाया कहा जाता है। शेरिङ ने अपने हिन्द कास्टस (Hindu Castes) में लिखा है कि मिर्जापुर के पास पहिले पंपापुर नगर बसा था जिसमें अब भी भरों के समय के कुछ ख़ुदे पत्थर पड़े हैं। इनपर जो मृत्तियाँ हैं उनके चेहरे मंगोलियन हैं श्रौर दाढ़ी नोकदार है। श्राजमगढ़ में श्रव भी जन-श्रुति है कि श्रीरामचन्द्र जी के समय में इस प्रान्त में रजभर और असुर रहते थे जो कोशलराज के अधीन थे। भरों की गढ़ियों के भग्नावशेष श्रब भी श्राजमगढ़ के पास हरवंशपूर श्रीर ऊँचगाँव में श्रीर घोसी में देखे जाते हैं। निजामबाद परगने में अमीननगर के पास हरीबन्ध भरों का बनवाया कहा जाता है। ग़ाजीपूर के उत्तर सदियाबाद, पचोतर, जहराबाद और लखनेसर परगने भरों के ऋधिकार में थे। सुल्तानपूर से मिला हत्रा कुशभवनपूर बहुत दिनों तक भरों की राजधानी रहा और उनके अधिकार में अवध का सारा पूर्वी भाग था। बहराइच भी भरैच का आधुनिक रूप है। यहीं से भर द्तिए की ओर फैले थे।

मिर्जापूर के परगना भदोही का मूलरूप भरदही हैं। यहाँ अनेक गढ़ियाँ और तलाव भरों के बनवाये बताये जाते हैं। इनमें विशेषता यह है कि सब सूर्यबंधी हैं अर्थात् पूर्व-पश्चिम लम्बे होते हैं। आर्थों के ताल चन्द्रबंधी होते हैं और उत्तर-दिल्ला लम्बे रहते हैं। भरों की बनवाई गढ़ियां की ईंटें १९ इंच लम्बी ११ इंच चौड़ी और २५ इंच मोटी पाई जाती हैं, और जंहाँ मिलती हैं उन्हें आजकल भरडीह कहते हैं।

इन्हीं आदिमनिवासियों में एक पासी है। पासी विशेषकर अवध और उससे मिले हुये जिलों में पाये जाते हैं जैसे इलाहाबाद, बनारस श्रोर शाहजहाँपूर। पासी बड़े लड़नेवाले श्रीर प्रसिद्ध चोर हैं। पहिले पासी लोग सिपाहियों में भरती होते थे श्रव भी श्रिधकांश गाँव के चौकीदार हैं। " नवाबी में श्रवध के पासी तीर चलाने में बड़े सिद्धहस्त थे श्रीर सौ गज का निशाना मार लेते थे। किसी प्रकार की चोरी या हकती ऐसी नहीं जो वे न करते हों।" पासियों में एक वर्ग रजपासी है जिसके नाम ही से प्रकट है कि यह लोग पहिले राजा थे।

ऐसी ही एक जाति थारू की है। थारू आजकल तराई में रहते हैं जहाँ कदाचित चित्रयों के डर के मारे जाकर बसे हैं। थारू मांस खाते मद्य पीते फिर भी बड़े डरपोक होते हैं। जिन बनों में थारू बस गये हैं वहाँ की आब-हवा मैदान के रहनेवालों के लिये आण्घातक हैं। यद्यपि थारू यहाँ सुख से रहते हैं तो भी इनका स्वास्थ्य देखने से यह अनुमान किया जाता है कि तराई की आब-हवा ने इन्हें ऐसा दुर्बल कर दिया है।

इनके अतिरिक्त कितनी पुरानी जातियाँ आयों के बीच में रहकर उनसे मिलजुल गयी हैं।

#### छठा ऋध्याय।

## वेदों में अयोध्या

वेदत्रयी में स्पष्ट रूप से न कोशल का नाम आया है न उसकी राजधानी अयोध्या का । \* अथर्ववेद के द्वितोय खरड में लिखा है :—

श्रष्टचका नवद्वारा देवानां पूः श्रयोध्याः तस्यां हिरएमयः कोशः खगो उयोतिषावृतः।

[देवतात्र्यों की बनाई श्रयोध्या में श्राठ महल, नवद्वार श्रौर लौहमय धन-भण्डार है, यह स्वर्ग की भाँति समृद्धिसंपन्न है।]

ऋग्वेद मं० १०,६४, ९ में सरयू का आह्वान सरस्वती और सिन्धु के साथ किया गया है और उससे प्रार्थना की गई है कि यजमान को तेज बल दे और मधुमन घृतवत् जल दे।

सरस्ततीः सरयुः सिन्धुर्क्षामिभः महोमही रवसायंतु वन्नणीः , देवी रायो मातरः सूदियत्न्वो घृतवतपयो मधुमन्नो अर्चत । इससे प्रकट है कि हमारे देश के इतिहास के इतने प्राचीन काल में भी सरयू की महिमा सरस्तती से घट कर नथी। पंजाब की दो निदयों के

<sup>\*</sup> इसका हमें कोई सन्तोषजनक कारण नहीं मिलता। प्रसिद्ध विद्वान् मिस्टर पार्जिटर का मत है कि बड़े बड़े राजाओं के अपने बाहुबल और अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं पर भरोसा था और उन्हें उस दैवी सहायता की परवाह न थी जो ऋषि लोग उनके दिला सकते थे। पुराणों में इतना ही लिखा है कि ये राजा लोग बड़े दानी और बड़े यज्ञ करनेवाले थे परन्तु ऋषियों ने उनके नाम के कोई मंत्र नहीं छोड़े। केशल के राजाओं के विषय में यह कोई नहीं कह सकता कि कोई ऋषि उनके दर्बार में न था क्योंकि वसिष्ठ जिनके और जिनके शिष्यों के नाम अनेक मंत्र हैं सूर्यवंश के कुलगुरु थे।

साथ सरयू का नाम आने से कुछ विद्वान यह अनुमान करते हैं कि इस नाम की एक नदी पंजाब में थी परन्तु हमें यह ठीक नहीं जंचता।

शतपथ ब्राह्मण में कोशल का नाम आया है और ऋग्वेद में कोशल के सूर्यवंशी राजाओं का कहीं कहीं नाम है। ऋग्वेद मं० १०, ६०, ४ का ऋषि राजा असमाती और देवता इन्द्र हैं।

यस्येक्ष्वाकुरुपवते रेवान्मराय्येधते । दिवीव पंच रुष्टयः॥

इसमें इत्वाकु या तो पहिला राजा है या उसका कोई वंशज । ऋौर वह इन्द्र की सेवा में ऐसा धनी ऋौर तेजस्वी है जैसे स्वर्ग में पाँच कृष्टियाँ (जातियाँ) हैं।

इत्वाकु से उतर कर बीसवीं पीढ़ी में युवनाश्व द्वितीय का पुत्र मान्धात हुआ। वह दस्युवों का मारनेवाला बड़ा प्रतापी राजा था श्रौर ऋग्वेद मं० ८,३९, ९ में अग्नि से उसके लिये प्रार्थना की जाती है। वह मंत्र यह है:—

> 'यो त्राग्निः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिंधुषु । तमागन्म त्रिपस्त्य मंधातुर्दस्युहन्तममग्निपत्तेषु पूर्वं नभंतामन्यके समे।'

ऋग्वेद मं० ८, ४०, १२ में मान्धात श्रंगिरस् के बराबर ऋषि माना गया है।

प्वेन्द्राग्निभ्यां पितृवन्नवीयो मन्धातृवदंगिर खद्वाचि । विधातुना शर्मणां पातमस्मान्वयं स्याम पतयो रयीणां ॥

इसके त्रागे ऋग्वेद मं० १०, १३४ का ऋषि यही यौवनाश्व मान्धता है। उस सक्त का त्रान्तिम मंत्र यह है:—

निकर्देवा मनीमिस निकरायो पयामिस, मंत्रश्रुत्यं चरामिस । पत्तिभिरभिकत्ते भिरत्रामि संरभामहे । इसको ध्यान से पढ़िये तो ऋषि का अच्छा शासक होना प्रकट होता है। वह केवल अपने वैरियों का विनाश नहीं चाहता वरन यह भी कहता है कि हम उन दोषों से मुक्त रहें जिनके कारण राजा लोग अपने धर्म से विचलित होते हैं। इन मंत्रों में नाम कहीं मन्धाट और कहीं मान्धाट है परन्तु दोनों के एक होने में सन्देह नहीं।

## सातवाँ ऋध्याय ।

# पुराणों में ऋयोध्या

## (क) सूर्यवंश

श्रयोध्या सूर्यवंशी राजाश्रों की राजधानी है। इस राजवंश में विचित्रता यह है कि और जितने राजवंश भारत में हुये उनमें यह सबसे लम्बा है। आगे जो वंशावली दी हुई है उसमें १२३ राजाओं के नाम हैं जिनमें से ९३ ने महाभारत से पहिले श्रौर ३० ने उसके पीछे राज्य किया। जब उत्तर भारत के प्रत्येक राज्य पर शकों, पह्नवों ऋौर काम्बोजों के आक्रमण हुये और पश्चिमोत्तर और मध्य देश के सारे राज्य परास्त हो चुके थे तब भी कोशल थोड़ी ही देर के लिये दब गया था छौर फिर संभल गया। कोई राजवंश न इतना बड़ा रहा न ऋटूट क्रम से स्थिर रहा जैसा कि सूर्यवंश रहा है ऋौर न किसी की वंशावली ऐसी पूर्ण है, न इतनी आदर के साथ मानी जाती है। प्रसिद्ध विद्वान पार्जिटर साहेब का मत है कि पूर्व में पड़े रहने से कोशलराज उन विपत्तियों से बचा रहा जो पश्चिम के राज्यों पर पड़ी थीं। हमारा विचार यह है कि सैकड़ों बरस तक कोशल के शासन करनेवाले लगातार ऐसे शक्तिशाली थे कि बाहरी आक्रमणकारियों को उनकी ओर बढ़ने का साहस नहीं हुआ और इसी से उनकी राजधानी का नाम "श्रयोध्या" या श्रजेय पड़ गया। पूर्व में रहने ऋथवा युद्ध के योग्य ऋच्छी स्थिति से उनका देश नहीं बचा। महाभारत ऐसा सर्वनाशी युद्ध हुआ जिससे भारत की समृद्धि, ज्ञान, सभ्यता ऋदि सब नष्ट हो गये और उसके पीछे भारत में अन्धकार छा गया। सब के साथ सूर्यवंश की भी अवनित होने लगी और जब महापद्मनन्द के राज में या उसके कुछ पहिले क्रान्ति हुई तो कोशल शिशुनाक राज्य के ऋन्तर्गत हो गया । महाभारत में भी कोशलराज ने अपनी पुरानी प्रतिष्ठा के योग्य कोई काम नहीं कर दिखाया जिसका कारण कदाचित् यही हो सकता है कि जरासन्ध से कुछ दब गया था।

बेएटली साहेब ने प्रहमंजरी के अनुसार जो गणना की है उससे इस वंश का आरम्भ ई० पू० २२०४ में होना निकलता है। मनु सूर्यवंश त्रौर चन्द्रवंश दोनों के मूल-पुरुष थे। सूर्यवंश उनके पुत्र इच्वाक से चला श्रौर चन्द्रवंश उनकी बेटी इला से। मनु ने श्रयोध्या नगर बसाया श्रौर कोशल की सीमा नियत करके इच्वाक को दे दिया। इच्वाक उत्तर भारत के ऋधिकांश का स्वामी था क्योंकि उसके एक पुत्र निमि ने विदेह जाकर मिथिलाराज स्थापित किया दूसरे दिष्ट या नेदिष्ट ने गएडक नदी पर विशाला राजधानी बनाई। प्रसिद्ध इतिहासकार डंकर ने महाभारत की चार तारीखें मानी हैं, ई० पू० १३००, ई० पू० ११७५, ई० पू० १२०० श्रीर ई० पू० १४१८, परन्तु पार्जिटर उनसे सहमत नहीं हैं श्रीर कहते हैं कि महाभारत का समय ई० पू० १००० है। उनका कहना है कि अयुष, नहुष और ययाति के नाम ऋग्वेद में आये हैं; ये ई० पू० २३०० से पहिले के नहीं हो सकते। रायल एशियाटिक सोसाइटी के ई० १९१० के जर्नल में जो नामावली दी है उनके ऋतुसार चन्द्रवंश का ऋयुष, सूर्यवंश के शशाद का समकालीन हो सकता है और ययाति अनेनस् का । पार्जिटर महाशय का अनुमान बेएटली के अनुमान से मिलता जुलता है। परन्तु महाभारत का समय अब तक निश्चित नहीं हुआ। राय बहादुर श्रीशचन्द्र विद्यार्णव ने "डेट अव महाभारत वार" (Date of Mahabharata War) शीर्षक लेख में इस प्रश्न पर विचार किया है श्रौर उनका श्रनुमान यह है कि महाभारत ईसा से उन्नीस सौ बरस पहिले हुआ था।

श्रव हम सूर्यवंशी राजात्रों के नाम गिनाकर उनमें जो प्रसिद्ध हुये उनका संचिप्त वृत्तान्त लिखते हैं।

# अयोध्या के सूर्यवंशी राजा

### ( महाभारत से पहिले )

- १ मनु
- २ इच्वाकु
- ३ शशाद
- ४ ककुत्स्थ
- ५ अनेनस्
- ६ पृथु
- ७ विश्वगाश्व
- ८ आर्द्र
- ९ युवनाश्व १म
- १० श्रावस्त
- ११ वृहद्श्व
- १२ कुवलयाश्व
- १३ हढ़ाश्व
- १४ प्रमोद
- १५ हर्यश्व १म
- १६ निकुम्भ
- १७ संहताश्व
- १८ कुशारव
- १९ प्रसेनजित
- २० युवनाश्व २य
- २१ मान्धातृ

- २२ पुरुकुत्स \*
- २३ त्रसद्स्यु
- २४ सम्भूत
- २५ अनरएय
- २६ पृषद्श्व
- २७ हर्यश्व २य
- २८ वसुमनस्
- २९ तृधन्वन्
- ३० त्रैयारुण
- ३१ त्रिशंकु
- ३२ हरिश्चन्द्र
- ३३ रोहित
- ३४ हरित
- ३५ चंचु (चंप, भागवत के अनुसार)
- ३६ विजय
- ३७ रुरुक
- ३८ वृक
- ३९ बाहु
- ४० सगर
- ४१ ऋसमञ्जस्
- ४२ ऋंशुमत्
- ४३ दिलीप १म
- ४४ भगीरथ
- ४५ श्रुत

<sup>\*</sup> विष्णुपुराण के अनुसार मान्धातृ का बेटा श्रंबरीष था उसका पुत्र हारीत हुश्रा जिससे हारीतश्रां गिरस् नाम चत्रियकुल चला।

- ४६ नाभाग
- ४७ अम्बरीप
- ४८ सिंधुद्वीप
- ४९ अयुतायुस्
- ५० ऋतुपर्गा
- ५१ सर्वकाम
- ५२ सुदास
- ५३ कल्माषपाद
- ५४ ऋश्मक
- ५५ मूलक
- ५६ शतस्थ
- ५७ वृद्धशर्मन्
- ५८ विश्वसह १ म
- ५९ दिलीप २ य
- ६० दीर्घबाहु
- ६१ रघु
- ६२ श्रज
- ६३ दशरथ
- ६४ श्रीरामचन्द्र
- ६५ कुश
- ६६ अतिथि
- ६७ निषध
- ६८ नल
- ६९ नभस्
- ७० पुरुडरीक
- ७१ चेमधन्वन्

- ७२ देवानीक
- ७३ श्रहीनगु
- ७४ पारिपात्र
- ७५ दुल
- ७६ शल
- ७७ उक्थ
- ७८ वज्रनाभ
- ७९ शंखन
- ८० व्युषिताश्व
- ८१ विश्वसह २य
- ८२ हिरएयनाभ
- ८३ पुष्य
- ८४ ध्रुवसन्धि
- ८५ सुदर्शन
- ८६ श्राग्नवर्गा
- ८७ शीघ
- ८८ मर
- ८९ प्रथुश्रुत
- ९० सुसन्धि
- ९१ अमर्ष
- ९२ महाश्वत
- ९३ विश्रुतवत्
- ९४ बृहद्रल \*

### महाभारत के पीछे के सूर्यवंशी राजा

- १ बृहत्त्वय
- २ उरुद्धय
- ३ वत्सद्रोह (या वत्सव्यूह)
- ४ प्रतिन्योम
- ५ दिवाकर
- ६ सहदेव
- ७ ध्रुवाश्व ( या वृहद्श्व )
- ८ भानुरथ
- ९ प्रतीताश्व (या प्रतीपाश्व )
- १० सुप्रतीप
- ११ मरुदेव (या सहदेव)
- १२ सुनच्चत्र
- १३ किन्नराश्व (या पुष्कर)
- १४ अन्तरिच
- १५ सुषेण ( या सुपर्ण या सुवर्ण या सुतपस् )
- १६ सुमित्र (या अमित्रजित्)
- १७ वृहद्रज (भ्राज या भारद्वाज)
- १८ धर्म (या वीर्यवान्)
- १९ कृतञ्जय
- २० ब्रात
- २१ रगञ्जय
- २२ सजंय

२३ शाक्य

२४ ऋद्धोद्धन या शुद्धोदन

२५ सिद्धार्थ

२६ राहुल (या रातुल, बाहुल) लांगल या पुष्कल)

२७ प्रसेनजित (या सेनजित)

२८ चुद्रक (या विरुधक)

२९ कुलक ( चुलिक, कुन्द्क, कुडव, रएक)

३० सुरथ

३१ सुमित्र \*

<sup>\*</sup> श्रंतिम राजा महानन्द की राजक्रान्ति में मारा गया।

## क (१) प्रसिद्ध राजाओं के संक्षिप्त इतिहास

मनु

महाकवि कालिदास ने लिखा है:-

वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् । श्रासीनमहीभृतामाद्यः प्रणवश्च्छन्दसामिव ॥

रघ्रवंश सर्ग १ ॥

"रह्यो त्रादिनृप बिबुधजन माननीय मनुनाम । वेदन महँ त्र्योंकार सम दिनकरसुत गुनधाम॥

रघुवंश भाषा स० १॥

इन्हीं ने कोसल देश बसाया और श्रयोध्या को उसकी राजधानी बनाया। मत्स्यपुराए में लिखा है कि श्रपना राज श्रपने केटे को सौंप कर मनु मलयपर्वत पर तपस्या करने चले गये। यहाँ हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर ब्रह्मा उनसे प्रसन्न होकर बोले "बर मांग"। राजा उनको प्राम करके बोले, "मुमे एक ही बर मांगना है। प्रलयकाल \* में मुमे जड़चेतन सब की रज्ञा की शिक्त मिले"। इसपर 'एवमस्तु' कहकर ब्रह्मा श्रम्तर्धान हो गये और देवताश्रों ने फूल बरसाये।

इसके अनन्तर मनु फिर अपनी राजधानी को लौट आये। एक दिन पितृतर्पण करते हुये उनके हाथ से पानी के साथ एक नन्ही सी मछली गिर पड़ी। दयालु राजा ने उसे उठाकर घड़े में डाल दिया। परन्तु दिन रात में वह नन्ही सी मछली इतनी बड़ी हो गयी कि घड़े में न समायी। मनु ने उसे निकाल कर बड़े मटके में रख दिया परन्तु रात ही भर में

<sup>&</sup>quot; प्रलय की कथा हिन्दू, मुसल्मान, ईसाई सब के धर्मग्रन्थों में है। हमने इसे इस कारण यहाँ लिखा है कि श्री अवध की मांकी में वह स्थान बताया जायगा जहाँ मनु ने मस्य भगवान् के दर्शन पाये थे।

मछली तीन हाथ की हो गयी और मनु से कहने लगी आप हमपर द्या कीजिये और हमें बचाइये। तब मनु ने उसे मटके में से निकाल कर कुयें में डाल दिया। थोड़ी देर में कुआं भी छोटा पड़ गया तब वह मछली एक बड़े तलाव में पहुँचा दी गयी। यहाँ वह योजन भर लम्बी हो गई तब मनु ने उसे गंगा \* में डाला। वहाँ भी बढ़ी तो महासागर भेजी गयी, फिर भी उसकी बाढ़ न रुकी तब तो मनु बहुत घबराये और कहने लगे "क्या तुम असुरों के राजा हो? या साचात् बासुदेव हो जो बढ़ते बढ़ते सौ योजन के हो गये। हम तुम्हें पहचान गये, तुम केशव हृषीकेश जगन्नाथ और जगद्धाम हो।"

भगवान् बोले "तुमने हमें पहचान लिया। थोड़े ही दिनों में प्रलय होने वाली है जिसमें बन और पहाड़ सब दूब जायँगे। सृष्टि को बचाने के लिये देवताओं ने यह नाव बनायी है। इसीमें स्वेदज, अरडज, उद्भिज और जरायुज रक्खे जायँगे। तुम इस नाव को ले लो और आनेवाली विपत्ति से सृष्टि को बचाओ। जब तुम देखना कि नाव बही जाती है तो इसे हमारे सींग में बाँध देना। दुखियों को इस संकट से बचाकर तुम बड़ा उपकार करोगे। तुम कृतयुग में एक मन्वन्तर राज करोगे और देवता तुम्हारी पूजा करेंगे।"

मनु ने पूछा कि प्रलय कब होगी और आप के फिर कब दर्शन होंगे। मत्स्य भगवान ने उत्तर दिया कि "सौ वर्ष तक अनाइष्टि होगी, फिर काल पड़ेगा और सूर्य की किरणें ऐसी प्रचंड होंगी कि सारे जीव जन्तु भस्म हो जायँगे ''' फिर पानी बरसेगा और सब जलथल हो जायगा। उस समय हम सींगधारी मत्स्य के रूप में प्रकट होंगे। तुम इस नाव में सब को भर कर इस रस्सी से हमारे सींग में बाँध

<sup>\*</sup> यह गंगा रामगंगा (सरयू) है क्योंकि गंगा राजा भगीरथ की लाई हुई हैं भ्रौर भगीरथ मनु से चौवालीसवीं पीढ़ी में थे।

देना।"यह कह कर भगवान तो अन्तर्धान हो गये और मनु योगाभ्यास करने लगे।

ईसाइयों की इंजील में प्रलय का जो वर्णन है उसका संनेप उत्पत्ति की पुस्तक से नीचे उद्धृत किया जाता है।

श्रध्याय ६।५।६,७,८

"ईश्वर ने देखा कि पृथिवी पर पाप बढ़ा और मनुष्य का ध्यान पाप ही पर रहा।

"तब ईश्वर पछताया कि हमने पृथिवी पर मनुष्य क्यों बनाया, ऋौर वह दुखी हुआ।

"तब ईश्वर ने कहा कि जिस मनुष्य को हमने बनाया उसका नाश कर देंगे, मनुष्य पशु पत्ती कीड़े मकोड़े सब का। हम सब को बना-कर पछता रहे हैं।

"परन्तु ईश्वर की कृपा दृष्टि नूह पर थो।

**% % %** 

"नूह ईश्वर के साथ चला करता था।

"नूह के तीन बेटे थे शैम, हैम ऋौर जाफत।

"तब ईश्वर ने नूह से कहा कि : : : तुम गोफर (?) लकड़ी की नाव बनाओं और भीतर बाहर राल पोत दो।

''नाव ३०० हाथ लम्बी हो, ५० हाथ चौड़ी हो ऋौर ३० हाथ ऊँची हो।

"हम पृथिवी पर जलप्रलय करेंगे।

"परन्तु तुम्हारे साथ हमारा श्रहदनामा (श्रमिसन्धि) होगा तुम नाव में अपनी स्त्री अपने बेटों और बहुओं के साथ बैठ जाना। मांसधारी जो जीव हैं स्त्री और पुरुष दो दो को अपने साथ जीता रखना। अध्याय ७

श्रव्रतालीस दिन रात पृथिवी पर पानी बरसा ' ' श्रीर १५० दिन तक पृथिवी जल में मग्न रही।

नाव ऊपर तैरा की

् सारे जीव मर गये। नूह अकेता जीता रहा और जो उसके साथ नाव पर थे वे भी जीते रहे।

फिर ईश्वर ने हवा चलाई श्रौर पानी बन्द हुआ।

मुसलमानों में इस प्रलय की कथा ईसाइयों की कथा से मिलती-जुलती है। भेद इतनाही है कि अल्लाहताला ने नूह को संसार में इस्लाम धर्म सिखाने भेजा था। परन्तु काफिरों ने उनकी एक न सनी और कठिन परिश्रम करने पर भी केवल ८० मनुष्य मुसलमान हुये। शेष उनके उनदेश के समय अपने कान बन्द कर लेते थे और कपड़ा त्र्योढ़ लेते थे। पुस्तक पढ़ने से विदित होता है कि जिन लोगों को नूह पैगम्बर उपदेश देते थे सब मूर्त्तिपूजक थे और नूह उनकी मूर्त्तियों की निन्दा करते तो वह लोग कहते थे कि हम अपनी मूर्त्तियों को न छोड़ेंगे ऋौर पत्थरों की पूजा में अपने तिरों को फोड़ेगें। तम सबे हो तो हमें दिखाओं कि अलाह कैसे दंड देता है। नह ने तब निरास हो कर श्रल्लाहताला से बिनती की कि तू इन काफिरों को गारत कर। उनकी बिनती सनकर अल्लाहताला ने कहा कि हम इस जाति को प्रलय से नष्ट कर देंगें और तुमको और तुम्हारी "उम्मत" को नाव में रखकर बचा लेंगे। उसी समय जिबरईल को आज्ञा दी गई कि साज का पेड़ बोया जाय। २० वर्ष में पेड़ बड़ा हो गया तब नूह ने जिबरईल के कहने से उसके तखते चीरे और नाव बनायी और तख्तों के जोड़ पर क़ीर ( قير राल ) लगा दी। नाव बन जाने पर जिबरईल ने पशु पत्ती

<sup>\*</sup> उम्मत — ंर्जा

के जोड़े इकट्टा किये और नाव में भरे। नूह, उनके तीन बेटे और बहुयें श्रीर उनकी उम्मत के लोग नाव पर सवार हुये। '' ' उसी समय ४० दिन तक पानी बरसा और सारे कार्फिर और उनके घर बार इब गये। तब श्रह्लाह के हुकुम से नूह की नाव जूदी पहाड़ को चोटी पर ठहरी '' इत्यादि।\*

हमने इस पौराणिक आख्यान को यहाँ कई प्रयोजनों से लिखा है। एक तो यह है कि प्रलय को अनेक जाति और धर्म के लोग मानते हैं जैसे:—

- १-चीनवालों में फोही (Fohi) का प्रलय।
- २-- असीरियावालों का चिसुथूस (Xisuthrus)।
- ३-मेक्सिको का प्रलय।
- ४—यूनानवालों का डुकेलियन (Deucalion) त्रौर त्र्यगिगीज़ (Ogyges)।

इससे जान पड़ता है कि प्रलय अवश्य हुआ। मत्स्यपुराण में जो इसी अवतार का प्रधान प्रन्थ है मत्स्य भगवान ने वैवस्वत मनु को दर्शन दिये थे। वैवस्वत मनु पृथिवी के पहिले राजा थे और उन्होंने अयोध्या नगर बसाया। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि मत्स्य भगवान ने अयोध्या ही में मनु को दर्शन दिये। मुसलमान लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि अयोध्या में थाने के पीछे नूह की क़बर है और उसमें नूह ही के साथ उनकी किश्ती के चार तख़ते भी दक्षन हैं।

दूसरी विचित्र बात मत्स्यपुराण में यह देखी कि मनु-त्रैवस्वत वाले प्रलय के पीछे जब नई सृष्टि हुई तो मनु स्वायम्भू का जन्म हुन्ना यद्यपि वैवस्वत मनु सातवें मनु माने जाते हैं। मनु-त्रैवस्वत ने सब को बचाया था। वह कहाँ गये ? हमारी समफ में मत्स्यपुराण स्वायम्भू मनु की

<sup>\*</sup> यह श्रंश मजीदी प्रेस कानपुर की छुपी रौज़तुल् श्रसिक्रया के श्राधार पर लिखा गया है।

स्थिति को संदेह के आवर्त में डाल रहा है। दूसरी सृष्टि भी वैवस्वत मनु ही से चली।

जब यह सिद्ध है कि वैवस्वत मनु कम से कम इस देश के पहिले राजा थे तो अब यह प्रश्न उठता है कि यह देश भरतखंड या भारत\* वर्ष क्यों कहलाता है ?

मनु के कई सन्तान मानी जाती हैं परन्तु मुख्य दो ही हैं। एक इस्वाकु पुत्र, दूसरी इला पुत्री। इस्वाकु से सूर्यवंश चला जिसने उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमाया। इस्वाकु का एक बेटा अयोध्या में रहा, दूसरा किपलवस्तु का राजा हुआ, तीसरे ने विशाला में राज स्थापित किया और चौथा निमि मिथिलाधिपित बना। चन्द्र के पुत्र बुध के संयोग से इला के पुरूरवस पुत्र हुआ जिसने आजकल के इलाहाबाद के सामने गंगा के उत्तर-तट पर प्रतिष्ठानपूर को अपनी राजधानी बनाया।

सूर्यवंश में इच्वाकु के बाद तिरसठवीं पीढ़ी में महाराज दशरथ हुये। इनके चार बेटों में से एक का नाम भरत था। भरत को अपने नाना से केकय देश मिला था परन्तु वे कभी भारत के सम्राट न थे। इससे भरतखंड के भरत नहीं हो सकते।

चन्द्रवंश में अवश्य भरत नाम का एक प्रतापी राजा हुआ है परन्तु यह पुरूरवस के बहुत पीछे हुआ। यह भरत दुष्यन्त का बेटा था और इसकी माँ राजिष विश्वामित्र की बेटी शकुन्तला थी। महाभारत में लिखा है:—

भरताद भारतीकीतियें नेदं भारतं कुलम्। श्रपरे ये च वै पूर्वे भरता इति विश्रुताः॥ भरतस्यान्वये तेहिं देवकल्पा महौजसः।

<sup>\*</sup> श्रीमद्भागक्त में इस देश का नाम श्रजनाभवर्ष है।

"भरत ही से भारती कीर्ति हुयी जिस से भरतवंश चला श्रीर भी जो भरत पहिले हो गये हैं सब भरत के वंश के हैं।

इसके प्रतिकृत श्रीमद्भागवत में लिखा है:-

प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः स्वायंभुवस्य यः। तस्याग्नी भ्रस्ततो नाभि ऋषभ स्तत् सुतःस्मृतः॥ तमाहु वीसुदेवांशं मोत्तधर्म विवत्तया। श्रवतीर्णं पुत्रशतं तस्यासीद् ब्रह्मपारगम्॥ तेषां वै भरतो ज्येष्टो नारायणपरायणः। विख्यातं वर्ष मेतत्तननाम्ना भारतमुत्तमम्॥

इसकी पुष्ठि ब्रह्माण्डपुराण पूर्वभाग त्रानुषंग पाद त्राध्याय १४ में देखिये।

> ऋषभाद् भरतो जहे वीरः पुत्रशताय्रजः। सोऽमिषिच्यार्षभः पुत्रम्महाप्रवज्जया स्थितः॥ हिमाद्रेः दित्तणं वर्षे भरताय न्यवेदयत्। तस्मातु भारतं वर्षे तस्य नाम्ना विदुर्बेधाः॥

"ऋषभ देवजी के सौ बेटे हुये जिनमें वीर भरत जेठे थे। ऋषभ देवजी भरत को राज देकर तपस्या करने चले गये। उन्होंने भरत को हिमालय के दित्तिण का देश दिया था। इसी से विद्वान लोग उसे भारत-वर्ष कहते हैं"

श्रीर पुराणों की जांच से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कहीं कहीं एक ही पुराण में दो बातें एक दूसरे के प्रतिकृत लिखी हैं। वायुपुराण प्रथम खंड श्रध्याय ४५ में लिखा है;

उत्तरं यत्त्रमुद्रस्य हिमबह्दिणञ्ज यत् ॥ ७५ ॥ वर्षं यदुभारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजाः। भरणाश्च प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते। निरुक्त वचनाश्चेव वर्षे तद्भारतं स्मृतम्॥ ७६॥\*

"समुद्र के उत्तर और हिमाचल के द्विण देश का नाम भारत है वहीं भारती प्रजा रहती है। प्रजा के भरण पोषण करने के कारण मनु ही भरत कहलाता है। निरुक्त का भी यही बचन है और इसी से भारत-वर्ष नाम प्रसिद्ध है।"

इसमें सब से बड़ा प्रमाण निरुक्त का है। निरुक्तकार कहता है:-

#### भरतः श्रादित्यस्तस्य भा भारती

इस विषय पर सुप्रसिद्ध इतिहास मर्मज्ञ श्रीयुत विन्हा मिण् विनायक वैद्य जी ने अपने विचार "हिन्दू भारत का उत्कर्ष" नामक प्रन्थ के परिशिष्ट में।प्रकट किये हैं। हम उनसे अनेक बातों में सहमत नहीं हैं। परन्तु इस विषय में उनके विचार की पुष्टि और प्रमाणों से होती है। हम वैद्य जी के प्रन्थ का कुछ अंश उद्भृत करते हैं:—

"पुराण परम्परा बता रही है कि हिन्दुस्तान का भारतवर्ष नाम जिस भरत के कारण पड़ा वह दुष्यन्तपुत्र भरत नहीं किन्तु उससे सहस्रों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुन्ना मनु का प्रपीत्र न्नाया सान्नात् मनु ही था। वायु न्नीर मत्त्वपुराणों में निरुक्त का जो हवाला दिया है वह साधारण है। . . . ऋग्वेद में जिन भरतों का बार बार उल्लेख है वे उक्त भरत के ही वंशज थे, दुष्यन्त-पुत्र के नहीं। ऋग्वेद संहिता में भरतों का नाम तीसरे न्नीर चौथे मण्डल में बार बार न्नाया है। इन मण्डलों में सुदास त्रित्सु के सम्बन्ध में यह नाम न्नाया है न्नार है। " (भाग २ पृष्ठ ९५)। इस उल्लेख के ऋग्वेद सूक्त हमने देखे। उनसे पहिली बात यह

<sup>\*</sup> Vayu-Purana, edited by Rajendralal Mitra and published by the Asiatic Society of Bengal, page 347.

जान पड़ी कि भरतों के पुरोहित विसष्ठ थे। पुराण परम्परा के श्रानुसार विसष्ठ सूर्यवंशी चित्रयों के पुरोहित थे, चन्द्रवंशियों के नहीं। • • •

एक च्रौर ऋचा भी बड़े काम की है,

प्रप्तायमग्निर्भरतस्य श्रुगवे । श्रुभियः पूरुं पृतनासु तस्थौ ॥

"भरत की वहीं अग्नि है जिसने पुरु का पराभाव किया था।" इसमें भरत शकुन्तला का पुत्र है तो उसकी अग्नि ने उसके लकड़दादा के नगड़दादा पुरु को कैसे परास्त किया! ऋग्वेद को ध्यान से पढ़ने से यह सिद्ध हो जायगा कि भरत प्राचीन आदि राजा था। उसके वंशज भी भरत या भारत कहलाते थे। उसने इस देश के आदिम निवासियों को जीत कर अपना राज्य स्थापन किया।

इस के ऋतिरिक्त जैनधर्म की जनश्रुति है। ऋदिनाथ या ऋषभदेव जी सूर्यवंशी थे ऋौर उनकी जन्मभूमि ऋयोध्या है। पुराणों में ऋषभदेव भी स्वायंभू मनु के वंशज कहे जाते हैं परन्तु यहाँ स्वायंभू मनु भी वैवस्वत मनु बने जाते हैं ऋौर मत्स्यपुराण ने स्वायंभू मनु की स्थिति ही संदिग्ध कर दी है।

श्रव देखना चाहिये कि —

मनु पहिले राजा थे, भरत पहिले राजा थे।

मनु ने श्रयोध्या बसाई, भरत की जन्मभूमि श्रयोध्या है

मनु वैवस्वत सूर्यवंशी थे, भरत सूर्यवंशी थे।

सूर्यवंश के पुरोहित वसिष्ठ थे, भरतों के पुरोहित वसिष्ठ थे।

निरुक्त में भरत का अर्थ सूर्य है जिसका अर्थ यह हो सकता है कि सूर्यवंशी थे। वायुपुराण में भरत ही मनु कहा गया है।

इन प्रमाणों से हम यह निश्चित करते हैं कि मनु उपनाम भरत हिन्दुस्तान के पहिले राजा थे श्रौर उन्हीं के नाम से यह देश भरतखंड या भारतवर्ष कहलाता है। हम उपर लिख चुके कि मनु वैवस्वत थे अर्थात् इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई थी। मनु बड़े विद्वान् और धर्मात्मा थे, उन्हीं से मानव वंश प्रसिद्ध हुआ, जिसमें बाह्मण, चित्रय आदि सारे वर्ण थे। मानव बाह्मणों ने सांगवेद धारणिकया। मनु के नाभागारिए, नाभाग, कारूष, घृष्ट, नारिष्यन्त, पृषन्न, शर्य्याति, वेण (प्रांग्रु), और इच्वाकु, नौ चित्रय पुत्र हुये और इला नाम की एक कन्या हुई। इनके अतिरिक्त मनु के पचास पुत्र और भी थे जो आपस में लड़ कर नष्ट हुये।

अयोध्या के इतिहास का केवल इत्त्वाकु से सम्बन्ध है, परन्तु उनके और भाइयों का भी कुछ विवरण लिखा जाता है।

नाभागारिष्ट—इस नाम की बड़ी दुर्दशा हुई है। कहीं नाभागोदिष्ट लिखा है, कहीं नाभाग और कहीं दिष्ट कहीं अरिष्ट और कहीं रिष्ट है। ऋगवेद १०, ६१, १८, का नामानेदिष्ट ऋषि है और यही नाम ठीक जंचता है। इसीने वैशाली राज्य स्थापित किया जिसका वर्णन उपसंहार में है।

नाभाग—का नाम नृग भी है। नाभाग और उसके पुत्र अम्बरीष का राज कदाचित यमुना-तट पर था। महाभारत वनपर्व में लिखा है कि नाभाग और अम्बरीष ने यज्ञ करके हजारों गायें ब्राह्मणों को दीं। इसी वंश में रथीतर हुआ है जिसके सम्बन्ध में विष्णुपुराण में लिखा है कि "रथीतर के वंशीय लोग चत्री हैं तथापि आंगिर होने से उन्हें चत्रीयेत ब्राह्मण कहा जाता है।" नाभाग को कहीं कहीं नभाग भी लिखा है और ऋगवेद ८, ४०, ५ में इसको नभाक कहते हैं। लिङ्ग-पुराण में इसका नाम नृग भी आया है।

कारूष—इससे कारूष-चित्रयवंश चला, जिसका राज्य आज-कल के रींवा राज्य से सोन तक फैला हुआ था। कारूष बड़े योद्धा थे। श्री मद्भा-गवत् में लिखा है कि कारूष ही उत्तर के देशों को दिच्ण के आक्रमण से बचाते थे। घृष्ट—इसके वंश में घार्ष्टक हुये जिन्होंने वाह्णीक\* में अपना राज्य जमाया।

नारिष्यन्त—इस के विषय में मत भेद हैं। श्रानेक पुराणों में इसके बेटे शक कहलाते हैं। श्री मद्भागवत् के श्रानुसार इसीसे श्रामिवेषीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई।

पृषध्र या (पृषद्ग)—इसने अपने गुरु च्यवन की एक गाय मारी, इससे पतित हो गया था।

श्र्याति—इसको कहीं कहीं शर्याति भी कहते हैं। इसके पुत्र आवर्त से आवर्त राजवंश चला। शर्याति की बेटी सुकन्या भागव च्यवन को व्याही थी। आवर्त की राजधानी कुशस्थली थी जो पीछे द्वारका (द्वारावती) के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह वंश बहुत दिनों तक नहीं चला। विष्णुपुराण अंश ४ अध्याय २ में लिखा है कि पुण्यजन नाम राच्चसों ने कुशस्थली नष्ट कर दी और आवर्त वंशवाले वहाँ से भागकर अनेक देशों में जा बसे। हैं उस वंशियों में भी एक वर्ग शर्यातों का था। इस वंश का अंतिम राजा रैवत था जिसकी बेटी रेवती बलराम को व्याही गई।

वेगा—इसका नाम मत्त्यपुराण में कुशनाभ है, श्रीर कहीं प्रांशु भी है। इसका कुछ श्रीर विवरण नहीं मिलता।

(२) इच्चाकु—मनु का सब से बड़ा बेटा। पुराणों में लिखा है कि इच्चाकु के सौ बेटे थे, जिनमें विकुत्ति, निमि और दंड प्रधान थे। सौ बेटों में से शकुनि-प्रमुख, पचास भाइयों ने उत्तरापथ में राज्य स्थापित किये और यशाति प्रधान अड़तालीस दिल्लापथ के राजा हुये।

विकुच्चि त्र्ययोध्या के सिंहासन पर बैठा, निर्मि ने मिथिलाराज स्था-पन किया त्र्यौर उससे विदेह (जनक) वंश चला।

<sup>\*</sup> वाह्लीक स्राजकल बलख़ के नाम से प्रसिद्ध है।

दंड इस्वाकु के बेटों में सबसे छोटा था। वह अनपढ़ निकला और उसने अपने बड़े भाइयों का साथ न किया इससे उसके शरीर में तेज न रहा। पिता ने उसका नाम दंड रक्खा और उसे विन्ध्याचल और शैवल के बीच का देश का राज दिया। दंड ने वहां मधुमान नाम नगर बसाया और शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। राजा दंड ने बहुत दिनों तक निष्कण्टक राज किया। एक बार चैत के महीने में राजा दंड शुक्राचार्य के आश्रम को गया। वहां वह शुक्राचार्य की ज्येष्ठा कन्या अरजा को देखकर उस पर मोहित हो गया। अरजा ने उत्तर दिया कि यदि तुम हमको चाहते हो तो हमारे पिता से कहो। परन्तु उस कामान्य राजा ने न माना और उसके साथ बलात्कार किया। अरजा रोती हुई शुक्राचार्य की राह देखती रही और जब वह आये तो उसने सारा वृत्तान्त कहा। शुक्राचार्य ने कोधित होकर श्राप दिया और सात दिन इतनी धूल बरसी कि दंड का सौ कोस का राज्य उसके परिवार समेत नष्ट होगया। तभी से उस स्थान का नाम दंडकारण्य पड़ा।\*

(३) शशाद—इसका पहिला नाम विकृत्ति था। एक बार इसने यज्ञ के लिये जो पशु मारे गये थे उनमें से एक शश (खरहा) भूनकर खा लिया इससे इसका नाम शशाद पड़ गया। बौद्ध प्रन्थों में लिखा है कि तीसरे इच्चाकुवंशी राजा (श्रोकाकु-विकृत्ति) के देश निकाले लड़कों ने हिमालय की तरेटी में जाकर कपिल मुनि की बताई हुई धरती (बथु वस्तु) पर कपिलवथु (कपिलवस्तु) नगर बसाया था। कपिल मुनि बुद्धदेव के एक अवतार थे और हिमालय तट पर एक तालाब के किनारे शकसन्द या शकवनसन्द में कुटी बनाकर रहते थे।

<sup>\*</sup> वा॰ रा॰ ७, ८० ८१ इस कथा को निर्मूल न समभना चाहिये। गोंडे के ज़िले में राजा सुद्देलदेव बड़े प्रसिद्ध बीर थे जिन्होंने सैयद सालार (गाज़ीमियाँ) को परास्त किया था। उनके राज्य का एक श्रंश सुद्देलवा का वन कहलाता है श्रीर उनके विनाश की भी कथा कुछ ऐसी ही है।

(४) ककुत्स्थ—शशाद का पुत्र परंजय हुन्त्रा। एक बार देवासुर संमाम में इसने इन्द्ररूपी बैल के ककुत् (डील) पर बैठकर न्त्रसुरों को परास्त किया; तबसे यह ककुत्स्थ कहलाया। \*

\* यह पौराणिक कथा है । पहाड़ पर श्रव तक मनुष्य के कन्धे पर सवार होकर शिकार खेलते हैं । किसी कारण से इन्द्र के कन्धे पर सवार होकर बैरी को मारने की घात लगी हो तो पीछे इन्द्र का बैल बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है ।

काशीनागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १० श्रद्ध १ व २ में राय कृष्णदास जी ने ककुरूथ शब्द की व्याख्या यों की है:—

"वेदों में इंद्र को राष्ट्र का ऋधिष्ठात्री देवता माना है"।

वैदिक साहित्य के उन मंत्रों श्रथवा स्थलों में जिनका संबंध राजशास्त्र से हैं इस बात का चार बार संकेत हैं। इसी से राजा के श्रभिषेक को ऐंद्र महाभिषेक कहते थे। (ऐरेक्तय ८,११)।

पुराणों में भी राज्य ऐन्द्रपद कहा जाता है श्रीर राज्य करने के लिये जब राजा का वरण किया जाता था तो यह मंत्र पढ़ा जाता था ,

> स्वाविशो प्रगतां राज्याय स्वामिमाः प्रदिशः पंच देवीः । वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रमस्य ततो न उद्यो विभजा वसिन ॥ ( श्रथवेवेद ३,४,२ )

श्चर्थात्—तुम्हें विश् ( = जनता राष्ट्र ) राज्य करने के लिये वरण करें ( चुनें )। ये पाँच देदीप्यमान दिशाएँ तुम्हें राज्य के लिये वरण करें। राष्ट्र के ककुद (दील पर) ( श्चर्थात् ऊँचे स्थान पर, 'श्चाला मुक्राम' पर ) बैठो श्चौर ऊर्जस्विता पूर्वक विभव का वितरण करो।

ककुदं सर्वं भूतानां धनस्थो नात्र संशयः। महाभारत, शान्तिपर्वं प्रश्,३०। इश्वाकु वंश्यः ककुंद नृपागाम्,

( रघुवंश ६,७,१।)

- (९) पृथु—महाभारत में लिखा है कि पृथु ने सबसे पहले धरती चौरस की इसी से यह पृथ्वी कहलाती है। हरिवंश में इससे कुछ भिन्न लिखा है और कुमारसम्भव में भी इसका उल्लेख है। इस काव्य में पृथ्वी गाय है, इससे देवताओं ने हिमालय को बछरा बना कर चमकते रत्न और औषधियाँ दुही थीं। ऐसा समभ में आता है कि पृथु ही ने धरती पर हल चलाना सिखाया था जैसा कि ईरानियों में जमरोद ने किया था।
- (१०) श्रावस्त—इसने श्रावस्ती नगरी बसाई जिसका भग्नावशेष, बलरामपुर से बहराइच जानेवाली सड़क पर राप्ती के किनारे श्रव भी महेत के नाम से प्रसिद्ध है।
- (१२)—कुवलयाश्व—इसने उज्जालक समुद्र के पास धुं धु राज्ञस को मारा इसी से यह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में इसके बहुत से बेटे मारे गये थे।
- (२०) युवनाश्व द्वितीय—इसने पौरव वंश के राजा मितनार की बेटी गौरी के साथ विवाह किया। यह शिक्तशाली राजा था। (वंशावली उपसंहार से उद्धृत)
- (२१) मान्धाता—यह बड़ा प्रतापी राजा था। इसके विषय में विष्णु-पुराण में लिखा है कि "जहां से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है उसके अन्तर्गत सारी पृथ्वी युवनाश्व के बेटे मान्धाता की है।" यह राजर्षि था। हम ऊपर लिख चुके हैं कि ऋग्वेद ८,४३,९ का यही ऋषि है।

श्रस्तु यह 'राष्ट्रस्य ककुदि' पद हमारे बड़े काम का है क्योंकि इससे ककुरूथ शब्द का प्राकृत श्रर्थ लगा हुँ जाता है। ऐक्वाकों का जब से राष्ट्र ( = उसके श्रिधिष्ठात देवता इन्द्र) का श्रिधिपति होने के लिये राज्य पर बैठने के लिये उसके ककुद पर सवार होने के लिये (मिलाइए हिन्दी मुहाविरा 'सिर पर सवार होना') वरण हुश्रा तब से वे ककुरूथ पद से श्रिभिहित हुये। श्रीर उन्हीं के वंशधर काकुरूथ कहे जाने लगे।

महाभारत में लिखा है कि मान्धाता ने गन्धार देश के चन्द्रवंशी राजा को मारा था। यह राजा दुद्धकुल का श्रङ्गार था। पञ्जाब पर मान्धाता का श्रिधकार हो जाने के कारण कान्यकुब्ज श्रीर पौरव क्या श्राणव भी उसका लोहा मान गये थे।

मान्धाता नाम की विचित्र व्याख्या विष्णु पुराण में दी हुई है। युवनाश्व के कोई पुत्र न था। इससे वह दुखी होकर मुनियों के आश्रम में रहता था। कुछ दिन बीतने पर मुनियों ने दया करके युवनाश्व की पुत्रप्राप्ति के लिये यज्ञ किया। वह यज्ञ आधी रात को पूरा हुआ। मुनि लोग यज्ञ का मंत्रयुक्त जल-कलस वेदी के बीच में रखकर सो गये। इतने में युवनाश्व प्यासा होकर वहीं पहुँचा। उसने मुनियों को तो जगाया नहीं परन्तु मंत्रयुक्त जल पीलिया। यह जल युवनाश्व की रानी के पीने के लिये था। इससे जब मुनि लोग जागे तो पूछने लगे कि इस जल को किसने पिया। राजा ने कहा मैंने इसे अनजाने पी लिया है। मुनि बोले यह तुमने क्या किया यह जल तो तुम्हारी रानी के लिये था।

जल के प्रभाव से युवनाश्व ही के गर्भ रह गया श्रीर पूरे दिन होने पर उसकी दाहिनी कोख फाड़कर बालक निकला श्रीर राजा न मरा। लड़का तो हो गया श्रब यह पले कैसे ? तब इन्द्र' देव कहने लगे 'हम इसकी धाय का काम करेंगे (माँ धास्यित) श्रीर उन्होंने श्रपनी श्रादेश की उँगली बालक के मुँह में डाल दी। बालक उस उँगली में से श्रमृत चूसकर चट पट सयाना हो गया। हम सममते हैं कि मान्धान नाम की उत्पत्ति सार्थक करने के लिये यह कथा गढ़ी गई है। नगर श्रीर राजसी ठाट बाट निरंतर भोग विलास से जब सन्तान न हुई तो बन में जाकर रहने से खाभाविकता कुछ श्रा जाती है। इसी उपाय से दिलीप ने रघु ऐसा पुत्र पाया था।

महाभारत में यह भी लिखा है कि. मान्धाता के राज्य में पृथ्वी धन धान्य से भरी पुरी थी। उसके यज्ञ मंडपों से सारी पृथ्वी व्याप्त थी। दसने यमुना के तट पर सौमिक श्रीर साहदेवी यज्ञ किये श्रीर कुरुचेत्र में भी यज्ञ किया। उसने श्रनावृष्टि के समय पानी भी वरसाया था।

इस राजा के विषय में विष्णुपुराण में एक बड़ी रोचक कथा लिखी है। जिसका सारांश यह है:—

मान्धाता की रानी बिन्दुमती चैत्ररथी यदुवंशी राजा शशविन्दु \* की बेटी थी। उससे पुरुकुत्स, श्रंवरीष श्रीर मचुकुन्द नाम तीन बेटे श्रीर पचास बेटियाँ हुई। इन्हीं दिनों सौभिरि नाम ऋषि बारह बरस जलवास करके सिद्ध हो गये थे। उसी जल में संमद नाम एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। उसके बहत से कच बच, नाती, पोते उसके चारों त्रोर खेला करते थे और वह बहुत प्रसन्न रहा करता था। सौभिरिजी समाधि छोड़ कर नित्य उसका यह सख देखकर सोचने लगे यह मगरमच्छ धन्य है, ऐसी योनि में जन्म लेकर भी यह हमारे मन में बड़ी स्पृहा उत्पन्न करता है। हम भी इसी की तरह बेटे पोतों के साथ खेलैंगे। ऐसा विचार करके सौभिरि जी कन्या मांगने मान्धाता के पास पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित सत्कार किया। तब सौिभिरि ने उनसे कहा कि "हम अपना विवाह करना चाहते हैं। आप हमें अपनी एक बेटी दीजिये। हमारी बात न टालिये। संसार में अनेक राजकुलों में अनेक लड़िकयाँ हैं। आपका कुल सबसे बढ़कर है।" सौभिरि की बातें सुन राजा बड़ी चिन्ता में पड़ गया। एक ऋोर तो मुनि का पानी में पड़ा हुआ सड़ा गला बुड्ढ़ा शरीर और दूसरी त्रोर उनके शाप का डर। राजा की यह दशा देख कर मुनि बोले "आप क्यों खिन्न हैं ? हमने कोई ऐसी बात नहीं कही जो करने की नहीं है। आप अपनी बेटियाँ किसी न किसी को तो देहींगे। एक मुक्ते दे दीजिये मैं कृतार्थ हो जाऊँगा।" राजा ने हाथ जोड़ कर कहा कि "कन्या अच्छे कुल के जिस बर को चाहे उसी को दे दी जाती है। यह बात कभी हमारे ध्यान में आई नहीं थी कि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे।

<sup>\*</sup> शशविन्दु का वंश उपसंहार में लिखा है।

ऐसी दशा में मुक्ते क्या करना चाहिये यही सोच रहा हूँ।" मुनि समक गये कि हमको इसी रीति से उत्तर दिया जाता है क्योंकि बुड्ढे मनुष्य को स्त्रियाँ कब चाहेंगी न कि कन्या ! त्र्यौर राजा से कहने लगे "त्राच्छा तो है, श्राप श्रपनी कुल की रीति कीजिये श्रीर महल के कंचकी के साथ हमें अपनी कन्यात्रों के पास भेज दीजिये। कोई कन्या हमको पसन्द करे तो उसका हमारे साथ विवाह कर दीजिये, नहीं तो हमको बुढ़ापे में इस वृथा उद्योग से क्या काम।" मान्धाता मुनि के शाप के डर से मान गये श्रीर प्रतीहारों के साथ मुनि को कन्या-महल में भेज दिया। वहां पहुं-चते ही मुनि ने अपने योगबल से ऐसी मोहनी मूर्ति धारण करली कि जब प्रतीहारों ने कन्यात्रों को सूचना दी कि "तुम्हारे पिता ने इन मनि जी को तुम्हारे पास इसलिये भेजा है कि यदि इन्हें कोई कन्या अपना पति बरै तो हम उसको इनके साथ ज्याह देंगे "क्योंकि हम इनसे ऐसी प्रतिज्ञा कर चुके हैं" तो सारी कन्यायें आपस में लड़ने लगीं और कहने लगीं" मैंने इनको बरा, मैंने इनको बरा, तुम सब हट जात्रो मैंने इनको सबसे पहले बर लिया।" एक बोली "यह मेरे ही योग्य बर है," दूसरी ने कहा "जैसे घर में घुसे वैसे ही मैंने इनको बरा, तुम सब व्यर्थ भगड़ा करती हो।" प्रतीहार ने यह चरित्र देखकर राजा से कहा और ऋपनी बात के धनी राजा ने श्रपनी प्रतिज्ञा के श्रानुसार श्रपनी पचासों बेटियां मुनि को ब्याह दीं।

मुनि उनको लेकर श्रपने श्राश्रम में श्राये श्रौर श्रपने योगबल से विश्वकर्मा को बुलाकर पचास महल बनवाये जिनमें प्रत्येक के साथ उपवन श्रौर सुन्दर पिचयों से भरे जलाशय थे। फिर नन्द नाम निधि को श्राज्ञा दी कि सारे महलों को वस्तु रह्नादि सुख की सामग्री से भर दो। राजकन्यायें उनमें सुख से रहने लगीं श्रौर प्रत्येक के साथ पचास रूप धारण करके सुनि रहते थे।

एन दिन राजा मान्धाता को यह चिन्ता हुई कि मेरी बेटियां सुखी हैं या दुखी श्रीर मुनि के श्राश्रम को गये। वहां देखते क्या हैं कि उनकी बेटियों के लिये स्फटिक के महल बने हैं जिनके चारो श्रोर बाग़ तड़ाग हैं।

राजा एक कन्या के घर में गये और उसे गले लगाकर पूछा, "बेटी तुम्हें किसी बात का दुख तो नहीं है। मुनि तुम से अनुराग करते हैं। कभी तुम्हें अपनी जन्म भूमि की सुधि आती है:" बेटी ने कहा, "पिताजी यहां किसी बात का दुख नहीं है यों तो जन्म भूमि को कोई कैसे भूल सकता है। दुख केवल इसी बात का है कि मेरे पति मेरे ही पास रहते हैं मेरी त्रौर बहिनों के पास नहीं जाते।" राजा दूसरी कन्या के पास गये तो उसने भी यही बात कही। यह सुनकर राजा तीसरी के घर गये उसने भी यही कहा। ऐसे ही ऋौरों के मंह से सुनकर ऋत्यन्त विस्मित होकर राजा एकान्त में बैठे तपस्वी सौभिरि के पावों पर गिर पडे श्रीर कहने लगे हमने श्रापकी सिद्धि का प्रभाव देखा। राजा प्रसन्न होकर राजधानी को लौट गये यहां कुछ दिनों में सौभिरि के पचास राजकन्यात्रों से डेढ़ सौ बेटे हुये। सन्तान देखकर सुनि जी ममताजाल में फंस गये। कभी सोचते कि मेरे बच्चे कब पाँव पाँव चलेंगे। कब सयाने होंगे ? कब इनका ब्याह होगा ? कभी वह भी दिन आयेगा कि हम इनके भी बच्चे देखेंगे, श्रौर ज्यों ज्यों उनके मनोरथ पूरे होते जाते थे. त्यों त्यों नये नये मनोरथ उठ खड़े होते थे। कुछ दिन पीछे मुनि को ज्ञान हुआ और उनकी आँखें खुल गई। उस समय उन्होंने जो बातें कहीं उससे स्पष्ट है कि माया मोह में फंसे मनुष्य का चित्त ईश्वर में नहीं लग सकता। श्रीर सब छोड़ छाड़ कर भगवद् भजन करने लगे।

मान्धाता के तीन बेटे थे, पुरुक़त्स, श्रम्बरीष श्रीर मुचुकुन्द । मुचु-कुन्द ने विन्ध्य श्रीर ऋच पर्वतों के बीच में नर्मदा के किनारे माहिष्मती नगरी बसाई । उसकी एक राजधानी ऋच पर्वत के नीचे पुरिका भी थी।

(२२) पुरुकुत्स—इस राजा के समय में मौनेय नाम के गन्धर्वों ने नर्मदा के तट पर नागकुल को परास्त करके उनका धन लूट लिया था। नागों ने पुरुकुत्स से सहायता मांगी और पुरुकुत्स ने गन्धर्वों को नष्ट कर दिया। इसपर नागराज ने प्रसन्न हो कर अपनी बेटो नर्मदा उस को ब्याह दी।

पुरुकुत्स की बेटी पुरुकुत्सा कान्यकुब्ज के राजा कुश को ब्याही थी। श्रीर राजा गाधि की माँथी। (उपसंहार)

- (२५) श्रनरण्य—रावण ने दिग्विजय करके इसका वध किया था। \*
  जिस स्थान पर लड़ाई हुई थी वह श्रयोध्या से १४ मील पश्चिम
  रौनाही के † नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु इससे यह न समम्भना चाहिये
  कि रावण ने कभी श्रयोध्या पर श्रिधकार थोड़े दिनों के लिये भी जमाया
  हो। यह स्मरण रखना चाहिये कि कई पीढ़ी पीछे श्रीरामचन्द्रजी ने लंका
  की जीत कर इसका बदला ले लिया।
- (३०) त्रय्याहण—इसके राज्य में एक दुखदाई घटना हुई। इसका बेटा सत्यव्रत जवानी की उमंग में विवाह के समय एक ब्राह्मणकन्या को हर ले गया। अपराध ऐसा घोर न था परन्तु उसके पिता ने उसे चांडाल

<sup>\*</sup> वा० रा० ७० १६ ऐतिहासिक दिष्ठ से यह बात असंभव है कि एकही रावण अनरण्य का मारनेवाला भी हो और चालीस पीढ़ी पीछे श्रीरामचन्द्र के हाथ से मारा जाय। मिस्टर पार्जिटर ने रायल पृशियाटिक सोसाईटी के १६१४ के जर्नल पृष्ठ २८१ में यह लिखा है कि रावण तामिल शब्द हरैवण का संस्कृत रूप है जिसका अर्थ है राजा, स्वामी, ईश्वर। मह्याडम में राजा को इहान कहकर संबोधन करते हैं। कन्नाडी में ऐड़े स्वामी का बोधक है। इससे प्रगट है कि हरैवण के संस्कृत रूप रावण का अर्थ केवल राजा है और खंका के राजा इसी नाम से संस्कृत प्रन्थों में लिखे जाते थे।

<sup>†</sup> जैन शिला लेखों में रौनाही रत्नपुर कहलाता है। संभव है कि रौनाही इसी का बिगदा रूप हो। रत्नपुर प्राकृत रश्चणाउर—रौनाही।

बना कर घर से निकाल दिया। कुलगुरु विसष्ट सब जानते थे, परन्तु राजा से कुछ न बोले और सत्यवत सदा के लिये अयोध्या छोड़ कर श्वपचों के बीच में भोपड़ी बना कर रहने लगा। परन्तु वसिष्ठ से जलता रहा क्योंकि वसिष्ठ जानते थे कि राजकुमार का अपराध ऐसा घोर नहीं था जो उसे ऐसा दंड दिया जाता श्रीर राजा को सममा बुमा कर उसे बुला लेते। परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि वसिष्ठ ने जानबूम कर मौन साधा। राजा भी पुत्रवियोग से दुखी हो कर बन को चला गया श्रौर वसिष्ठ ने कोशलराज श्रीर रनवास तक अपने शासन में रक्खा। वसिष्ठ के सहायक ब्राह्मण ही थे। जिससे विदित होता है कि चत्रियों या सभासदों का उनसे मेल न था। राज पुरोहित के हाथ में चला गया। यह समय इच्वाकुवंशियों के लिये बड़े संकट का था। इसके बाद बारह वर्ष तक श्रनावृष्टि हुई। उस समय विश्वामित्र अपने स्त्री, बच्चे कोशल देश के एक तपोवन में छोड़ कर सागरानूप में तपस्या करने चले गये थे जिससे उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाय। यह भी कहा जाता है कि विश्वामित्र की स्त्री ने अकाल में अपने बचों के प्राग्ए बचाने के लिये अपने दूसरे बेटे गालव को बेंच डालना स्वीकार कर लिया। सत्यत्रत उनके पास पहुंचा ऋौर लड़के को लेकर उसका भरण पोषण करने लगा । बच्चे के पालन पोषण में उसके दो प्रयोजन थे, एक बच्चे पर दया, दूसरे विश्वामित्र को प्रसन्न करना। दुखी सत्यव्रत के लिये विश्वामित्र के श्रनुग्रह का पात्र बनना अत्यन्त उपयोगी था, क्योंकि एक तो विश्वा-मित्र कान्यकुब्ज के राजा थे, दूसरे ब्राह्मए। बन रहे थे। इसी विचार से सत्यवत ने विश्वामित्र के क़ुदुम्ब का पालन अपने सिर लिया और शिकार करके उनको भोजन देता और उनकी और अपनी योग्यता के **अनुसार उनका आदर करता था; क्योंकि बाप के बन को चले जाने पर** वह राजपद का अधिकारी होगया था। जब अकाल ने प्रचंड रूप धारण किया तो सत्यत्रत ने अपने और विश्वामित्र के कुदुम्ब के पालन

करने को वसिष्ठ का एक पशु मारडाला। इसपर वसिष्ठ ने कुद्ध होकर उसे तीन पापों का अपराधी बताकर उसका त्रिशंकु नाम रख दिया।

बारह वर्ष बीतने पर विश्वामित्र मुनि होकर लौटे श्रौर सत्यत्रत से कहा कि वर मांगो। विश्वामित्रने उसे सिंहासन पर बैठा दिया श्रौर विसष्ठ के विरोध की उपेचा करके यहा किया। इससे प्रकट है कि विसष्ठ को सेना से या जनता से कोई सहायता न मिली यदापि इतने दिनों शासन की बाग उन्हीं के हाथ में थी श्रौर ज्यों हीं सत्यत्रत के श्रधिकार के समर्थन के लिथे विश्वामित्र ने जो राजा भी थे श्रौर ब्राह्मणत्व भी प्राप्त कर खुके थे, उठ खड़े हुये विसष्ठ का बल नष्ट हो गया। विसष्ठ के हाथ से राज तो जाता ही रहा राजा की पुरोहिताई भी गई। श्रब बदला लेने के लिये उन्होंने कहा कि विश्वामित्र ब्राह्मण हुये ही नहीं परन्तु श्रन्त में विश्वामित्र ही की जीत रही।

(३१) त्रिशंकु—त्रिशंकु का चिरत्र वाल्मीकीय रामायण वालकण्ड सर्गः ५७, ६० में दिया हुआ है जिसका सारांश यह है; इन्वाकुवंशी राजा त्रिशंकु की यह अभिलापा हुई कि हमको सदेह देवताओं की परमगित मिले। उसने अपना विचार विसष्ठ से कहा। विसष्ठ ने कहा कि यह हमारे बस की बात नहीं। यह उत्तर पाकर त्रिशंकु दिन्निण को चला गया जहाँ विसष्ठ के बेटे तप कर रहे थे और उनसे अपनी मनोकामना कही। विसष्ठ पुत्रों ने कहा कि जब तुमसे कुलगुरु ने कह दिया कि यह नहीं हो सकता तो तुम हमारे पास क्यों आये हो। इसपर रुष्ट होकर त्रिशंकु ने कहा कि तुम नहीं करते तो हम दूसरे के पास जाते हैं। राजा की ऐसी बातें सुनकर ऋषिपुत्रों ने उसे शाप दिया कि तुम चाण्डाल हो जाओ। इस दशा में वह विश्वामित्र के पास गया जिसके कुटुम्ब का उसने आपत्काल में भरण पोषण किया था। विश्वामित्र ने उसपर दया की और कहा कि हम तुम्हारे लिये यह करेंगे और सब ऋषियों को निमंत्रण दिया। विसष्ठ-पुत्र न आये और उन्हें विश्वामित्र ने शाप

दे दिया। यज्ञ में देवता भी न आये; इसपर विश्वामित्र ने त्रिशंकु को अपने तपोबल से स्वर्ग की ओर उठा दिया। इन्द्र ने उससे कहा कि तुम स्वर्ग में नहीं रह सकते और उसे गिरा दिया। तब विश्वामित्र ने कहा कि तुम ठहरे रहो। तब से दिवाण की ओर आकाश में सिर नीचे वह लटका हुआ है। उसी की राल से कर्मनासा नदी निकली है। इसका यही ऐतिहासिक अर्थ हो सकता है कि विश्वामित्र ने दिवाण आकाश में एक नचत्र का नाम त्रिशंकु रखकर उसको अमर कर दिया। त्रिशंकु की रानी केकय-वंश की राजकुमारी थी।

(३२) हरिश्चन्द्र—श्रीरामचन्द्र से पहिले अयोध्या के जितने राजा हुये उनमें हरिश्चन्द्र सब से प्रसिद्ध हैं। उनकी सत्यप्रियता ऐसी थी की उसके लिये अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु त्याग देने में उन्हें संकोच न हुआ। इसी विषय पर अनेक हिन्दी नाटक वन गये जो अत्यन्त लोक प्रिय हैं। पौराणिक कथा का आधार वैदिक उपाख्यान पर है और वह प्रचलित कथा से भिन्न है। इससे हम फिर रायल एशियाटिक सोसाइटी के १९१० के जर्नल से मिस्टर पार्जिटर के विचार उद्घृत करते हैं। इसमें उन्होंने कथा की ऐतिहासिक मात्रा पर अपना मत प्रकट किया है।

'राजा हरिश्चन्द्र के कोई पुत्र न था। उन्होंने नारद के कहने से वरुणदेव से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र हो तो तुम्हें बिल चढ़ा दूँ। वरुण ने उनका मनोरथ पूरा कर दिया और रोहित का जन्म हो गया। वरुण ने तुरन्त ही अपनी भेंट मांगी। देवता से लड़का इस लिये मांगना कि जनमते ही लड़का बिलदान कर दिया जाय एक अनोखी बात है परन्तु ऐसे धार्मिक विषय में यह बात असंभव है कि राजा ने अपने कुलगुरु विसष्ठ से मंत्र न लिया हो। विसष्ठ इस प्रतिज्ञा को जानते तो थे ही परन्तु लड़का पैदा हो गया और कुछ बोले नहीं। राजा, वरुण की आज्ञा टालता

<sup>\*</sup> विसष्ठ श्रीर विश्वामित्र के मनाड़े का एक स्थान इसी के पास है। इसका वर्णन उपसंहार (घ) में है।

रहा श्रौर यह ठहरा कि जब रोहित सोलह बरस का हो जाय श्रौर चित्रयों की सजावट से सज जाय तो उसका बिलदान हो। इससे प्रत्यच्च है कि किसी पुजारी ने वरुण के नाम से इस श्राप्रह के साथ रोहित की बिल मांगी थी श्रौर यह भी कोई न मानेगा कि राजा इतने दिनों विसष्ठ से पूछे बिना टाल मटोल करता रहा। इससे यह श्रानुमान होता है कि विसष्ठ का इसमें स्वार्थ था। नहीं तो क्या कारण है कि वरुण को मनाने का न कोई प्रयत्न किया गया न राजा को बचाने का श्रौर वरुण के पुजारी की इस मांग का समर्थन होता रहा कि रोहित का बध किया जाय।

जब रोहित सोलह बरस का हुआ श्रीर चत्रियों की सजधज से सजा तो राजा ने अपनी प्रतिज्ञा उसे सुनाई। रोहित ने न माना और बन को चला गया। उसके जाने पर राजा बीमार पड़ गया। रोहित ने सना तो बरस बीतने पर अपने पिता को देखने आया परन्त फिर समभा बुभा कर बन को लौटा दिया गया। यह चरित कई बरस तक होता रहा. श्रीर छठे साल फिर रोहित बन को लौट गया। ऐसी सलाह कभी मित्रभाव से नहीं दी जा सकती। एक राजकुमार को जो अयोध्या में सब तरह के सुख में पला था श्रीर अपने बाप का इकलौता बेटा था, इस तरह से घर से निकलवा देना और उसके संकट कटने का कोई प्रतीकार न करना उसको चिढ़ाना न था तो क्या था ? बहकानेवाला देवराज इन्द्र कहा जाता है परन्त देवराज वसिष्ठ ही का नाम हो सकता है। वसिष्ठ ने त्रिशंकु के बनवास में बारह बरस राज किया था श्रब फिर राज करना चाहते थे। रोहित मार डाला जाता या सदा बनवास भोगता दोनों का फल एक ही था। बरन इस बार वसिष्ठ का पत्त प्रबल था क्योंकि बेचारे रोहित की दशा सत्यव्रत की दशा से बुरी थी। सत्यव्रत को केवल देश निकाला दिया गया था, रोहित के तो प्राण ही देवता को समर्पित हो चुके थे। छठे या सातवें बरस फिर रोहित बन को चला गया। वहाँ उसने देखा कि अजीगर्त अपनी स्त्री और तीन पुत्रों के साथ भूखों मर रहा है। रोहित ने सौ गायें देकर दूसरे लड़के शुनःशेप को मोल ले लिया और उसको लेकर श्रयोध्या पहुँचा। राजा हरिश्चन्द्र ने तब यह प्रस्ताव किया कि रोहित के बदले छुन:शेप बलिदान कर दिया जाय श्रौर वरुण ने मान लिया। इसमें संदेह नहीं कि रोहित को किसी उपाय से अपने प्राण बचाने की चिन्ता लगी रही श्रीर उसने इस श्रापद्यस्त ब्राह्मण्कल को देखा तो उसे डूबते का सहारा मिल गया। उसे तुरन्त यह सूमा कि अपने बदले मरने को एक लड़का मोल ले ले और उन लोगों ने अपनी विपत्ति के मारे उसकी बात मान भी ली। इससे उस कुटुम्ब का एक मनुष्य मरता था नहीं तो सब भूखों मर जाते। अब रोहित को अपने पिता के पास रहने में कोई बाधा न थी यद्यपि इन्द्र के बहकाने का कारण जैसा पहिले था उसमें कुछ कमी न हुई थी। वरुणदेव ने रोहित के बदले शुनःशेप की बिल स्वीकार कर ली क्योंकि ब्राह्मण की बिल चित्रय की बिल से श्रेष्ठ ही थी। अब वसिष्ठ का बलिदान से कोई प्रयोजन न रह गया। शुनःशेप के आ जाने से बात ही और हो गई। नरबलि से अब कोई प्रयोजन सिद्ध न होता था । परन्तु इस बात को कहता कौन ? कहने से भांडा फूट जाता । श्रव यहीं हो सकता था कि यज्ञ प्रारम्भ कर दिया जाय, सब रीतियाँ की जाँय श्रौर किसी उपाय से जना दिया जाय कि वरुणदेव बिना बलिदान ही संतुष्ट होगये त्रौर शुनःशेप छोड़ दिया जाय। चाल तो चली नहीं इससे वसिष्ठ ने यही उचित समभा कि यज्ञ में कोइ काम न करें। यह भी उचित था कि राजा भी प्रसन्न कर लिया जाय जिसके प्रतिकृत इतने दिनों तक यह चरित्र होता रहा। शुनःशेप ने पुष्कर जाकर अपने मामा विश्वामित्र\* से ऋपने बचाने को कहा छोर विश्वामित्र उसके साथ ऋयोध्या चले गये, क्योंकि विश्वामित्र को लोगों ने ब्राह्मण स्वीकार

<sup>\*</sup> रामायण में लिखा है कि विश्वामित्र पुष्कर ही में मेनका के साथ बारह बरस रहे थे।

कर लिया था। जब यज्ञ होने लगा तो बिल के लिये शुनःशेप को किसी ने यूप में बाँधना भी स्वीकार न किया। इससे प्रकट है कि यह बिल किसी को अपेचित न थी, यहाँ तक कि वह लोग भी न चाहते थे जो रोहित के प्राणों के गाहक थे। विश्वामित्र ने कहा कि सुर सुनि इसकी रचा करें। शुनःशेप का बिलदान आदि ही से नाममात्र को था। वह छोड़ दिया गया और विश्वामित्र ने उसे अपना पुत्र मान लिया।

- (३३) रोहित—कहा जाताहै कि इसने रोहित (रोहितास) \* नगर बसाया था।
- (३९) वाहु—यह हैहयों † ऋौर तालजंघों से पराजित होकर स्त्री समेत ऋौर्व भागव के तपोवन को चला गया ऋौर वहीं मर गया। उसकी रानी के उसी बनवास में सगर नाम पुत्र हुआ जिसका ऋौर्व ने शिचा दी।
- (४०) सगर—यह बड़ा प्रतापी राजा था। उसने पहले तो हैहयों श्रौर तालजंघों को मार भगाया फिर शकों, यवनों, पारदों श्रौर पह्नवों को परास्त किया। यह लोग विसिष्ठ की शरण श्राये। विसिष्ठ ने इनको जीवन्मृतप्राय कर दिया श्रौर सगर से कहा कि इनका पीछा करना निष्फल है। राजा सगर ने छलगुरु की श्राज्ञा से इनके भिन्न वेष कर दिये, यवनों के मुंडित शिर शकों को श्रद्ध मुण्डित पारदों को प्रलम्बमान-केशयुक्त श्रौर पह्नवों को श्रमश्रुधारी बना दिया। यह लोग म्लेच्छ होगये।

सगर के एक रानी विदर्भराज कुमारी केशिनी और एक कश्यप की बेटी सुमित भी थी। सगरने विदर्भ पर भी त्राक्रमण किया, परन्तु विदर्भराज ने अपनी बेटी केशिनी उसे देकर सन्धि कर ली। केशिनी

<sup>\*</sup> यह नगर बिहार प्रान्त में है। इसका क़िला बहुत प्रसिद्ध है।

<sup>†</sup> यदुवंशी चत्रिय हैहय वंशियों की राजधानी माहिष्मती थी। इस कुल का सबसे प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्यं श्रर्जुन हुआ था जिसे परशुराम ने मारा था।

के एक वेटा असमंजस हुआ और सुमित के साठ हजार पुत्र हुये। श्रसमंजस का लड़का श्रंग्रमान था। सगर ने श्रश्वमेधयज्ञ के तिये घोडा छोड़ दिया। इन्द्र ने उसे चुरा कर वहाँ बाँध दिया जहाँ कपिल मुनि तपस्या करते थे। सगर के बेटे घोड़े के रत्तक थे: पृथिवी खोदते वहीं पहुंचे श्रीर घोड़ा कपिल के पास देखकर बोले, 'यही चोर है. इसे मारो'। इस पर कपिल ने आँख उठा कर ज्योंही उनकी श्रोर देखा त्योंही सगर के सब लड़के भस्महोगये । सगर ने यह समाचार सुनकर अपने पोते श्रंशुमान को घोड़ा छुड़ाने के लिये भेजा। श्रंशमान उसी राह से चलकर जो उसके चचात्रों ने बनाई थी कपिल के पास गया। उसके स्तव से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने कहा • कि "लो यह घोड़ा और अपने पितामह को दो ;" और यह बर दिया कि "तम्हारा पोता स्वर्ग से गंगा लायेगा। उस गंगा-जल के तुम्हारे चचा की हिंडुयों में लगते ही सब तर जायेंगे।" घोड़ा पाकर सगर ने श्रपना यज्ञ पूरा किया श्रौर जो गड्ढा उसके बेटों ने खोदा था उसका नाम सागर रख दिया। हम इससे यह अनुमान करते हैं कि सगर के बेटे सब से पहले बंगाल की खाड़ी तक पहुंचे थे और समुद्र की देखा था।

- (४४) भगीरथ—यह राजा गंगाजी की पृथिवी पर लाया था; इसीसे गंगा जी की भागीरथी कहते हैं। क्या गंगाजी पहिले नहर ही के रूप में थीं?
- (४७) अम्बरीष—इनकी कथा श्रीभद्भागवतमें दी हुई है और उसी के आधार पर नाभाजी ने भक्तमाल में लिखी है। हम उसे ज्यों का त्यों श्री संतशिरोमणि श्री सीतारामशरण भगवान प्रसाद उपनाम रूप कला जी के तिलक से उद्धृत करते हैं।

<sup>\*</sup> कपिल की तपस्या की जगह बङ्गाल की खाड़ी में उसी स्थान पर है जहाँ गङ्गा समुद्र में गिरती है।

राजा श्रंबरीय भगवान के बड़े भक्त थे। एक समय द्वादशी के दिन महाराज के यहां दुर्वासा जी त्राये। महाराजा ने नमस्कार विनय के अनन्तर भोजन के लिये प्रार्थना की । ऋषि जी ने कहा कि स्नान कर श्रावें तो भोजन करें। इतना कहकर स्नान को गये। परन्तु उस दिन द्वादशी दो ही दंड थी। राजा ने विचार किया कि त्रयोदशी में पारण न करने से शास्त्राज्ञा उल्लंधित होगी। तब ब्राह्मणों ने कहा कि किंचित्-मात्र जल पी लीजिये। राजा ने ऐसा ही किया। दुर्वासा जी आये और अनुमान से जाना कि इन्होंने जल पिया है। फिर तो अत्यन्त क्रोध कर के अपनी जटा को भूमि में पटक के महाविकराल "कालकृत्या" उत्पन्नकरके उससे कहा कि "इस राजा को भस्म करदे"। इतने पर भी श्री अम्बरीष जी हाथ जोड़े, दुर्वासा की प्रसन्नता की त्रमिलाषा में खड़े ही रहे। "श्री-सुदर्शनचक जी" जा श्रीप्रभू की त्राज्ञानुसार राजा की रचार्थ सदा समीप ही रहा करते थे, दुर्वासा के दु:खदायी कोध से दु:खित हो के उस कालाग्नि कृत्या को अपने तेज से जला के राख कर दिया और ब्राह्मण की त्रोर भी चले। यह देख दुर्वासा जी भागे त्रौर चक्रतेज से श्रत्यन्त विकल हुये।

महाभारत में लिखा है कि राजा श्रम्बरीष श्रमित पराक्रमा थ। उन्होंने श्रकेले दस हजार राजाश्रों के साथ युद्ध किया था श्रीर समस्त पृथ्वी पर श्रपना श्राधिपत्य फैलाया था।

लिझ पुराण में लिखा है कि महाराजा अम्बरीष अत्यन्त विष्णुभक्त थे; राज्य भार मन्त्रियों को देकर उन्होंने बहुत दिनों तक विष्णु भग-वान् की आराधना की ! भगवान् विष्णु उनकी भिक्त की परीचा और वर देने के लिये इन्द्र का रूप धारण कर उनके समीप उपस्थित हुये। परन्तु विष्णुभक्त अम्बरीष ने इन्द्र से कोई भी वर नहीं माँगा और बोले, मैं न तो आपको प्रसन्न करने के लिये तपस्या करता हूँ और न मैं आप का दिया हुआ वरही चाहता हूँ आप अपने स्थान को जाइये! मेरे प्रभु नारायण हैं और उन्हीं को मैं नमस्कार करता हूँ।" इससे विष्णु प्रसन्न हुए और अपने रूप से उनके सामने प्रकट हुए।

महाराज अम्बरीष की अत्यन्त सुन्दरी एक कन्या थी, जिसका नाम सन्दरी थी। यह कन्या विवाह के योग्य होगई थी। एक समय देवर्षि नारद और पर्वत किसी कार्यवश अम्बरीष के पास आये थे। उन दोनों ने अम्बरीष की कन्या से विवाह करने की अपनी अपनी श्रमिलाषा प्रकट की । श्रम्बरीष बोले, श्राप दोनों महामुनि हैं, कन्या को अर्पण करना हमारे बस की बात नहीं है। अतएव आप लोग श्रीर किसी दिन श्रावें, कन्या जिसके वरमाला डाल दे, वही उससे व्याह करले। नारद ने अम्बरीष की विष्णुभक्त जानकर और विष्णु के समीप जाकर सब बातें कहीं, श्रौर पर्वत का मुख वानर के समान बनाने के लिये भी कहा । विष्णा ने नारद की प्रार्थना स्वीकृत की। परन्तु पर्वत से इस विषय में कुछ कहने के लिये मना किया। थोड़ी देर के बाद पर्वत भी विष्णु भगवान के समीप पहुंचे और उन्होंने भी नारद के समान ही विनती की। विष्णु ने इनकी भी बातें मानलीं: श्रौर कह दिया कि इस विषय में नारद से कुछ न कहना। समय आ पहुंचा, दोनों मिन विवाह की इच्छा से अम्बरीष के यहाँ पहुंचे। अम्बरीष ने श्रपनी कन्या से कहा कि तुम जाकर इनमें से पति वरण कर लो। कन्या अम्बरीष की आज्ञा से वरमाला लेकर उनके सामने गयी। कन्या स्वयं राधा थीं। उन्होंने कृष्ण से व्याह करने के लिये तपस्या करके अम्बरीष के यहाँ जन्म प्रहण किया था। श्रीमती मुनियों के पास जा-कर अत्यन्त डर गयीं। अम्बरीष के कारण पूछने पर श्रीमती बोलीं "यहाँ न तो नारद हैं श्रौर न पर्वत ही हैं, दो श्रादमी देखे तो जाते हैं परन्तु उनका मुँह वानरों का सा है।" यह सुन कर राजा को ऋत्यन्त विस्मय हुआ। उन दोनों के बीच एक तीसरा सुन्दर पुरुष बैठा था। श्रीमती ने उसी को वरमाला पहना दी। वरमाला पहनाने पर श्रीमती अदृश्य हो गयीं, ये तीसरे पुरुष साचात भगवान् थे। भगवान् ने साचात् श्रीमती को श्रम्तद्धीन कर दिया। इससे दोनों मुनियों को बड़ा क्रोध हुआ। वे कहने लगे "श्रम्बरीष ने माया रच कर हम लोगों को घोखा दिया। अतएव श्रम्बरीष, तुम श्रम्थकार से घर जाओगे। तुम अपने शरीर को भी नहीं देख सकोगे।" श्रम्बरीष की रचा के लिये विष्णु का सुदर्शनचक उपस्थित हुआ, विष्णुचक श्रम्थकार को दूर कर मुनियों के पीछे दौड़ा। मुनि चारों श्रोर घूमते फिरे परन्तु विष्णुचक से रचा पाने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूमा। श्रम्त में विष्णु के समीप उपस्थित हो कर, उन्होंने चमा प्रार्थना की। तब विष्णु ने सुदर्शन को निवृत्त किया। उन दोनों मुनियों ने प्रतिज्ञा की कि हम लोग कभी विवाह न करेंगे। \*

५०—ऋतुपर्श—निषध के राजा नल ने बाहुक बनकर इसी के यहाँ रथ हाँकने की नौकरी की थी। ऋतुपर्श ने जुये का खेलना नल को सिखाया जिससे उसने अपना हारा राज-पाट सब फिर अपने भाई से ले लिया और उससे घोड़ा हाँकना सीखा।

५३—मित्रसह या कल्माषद—इस राजा के इतिहास का कुछ श्रंश श्रवुंद माहात्म्य में दिया हुआ है, जिसका संत्तेप हमने अपने अंग्रेजी हिस्ट्री ऑफ सिरोहीराज (History of Sirohi Raj) में दिया है। यहाँ फिर वसिष्ठ जी आ जाते हैं। कल्माषद एक दिन शिकार खेल रहा था जब उससे वसिष्ठ के बेटे शक्त से भेंट हुई। राजा ने शक्त से कहा कि तुम हमारे आगे से हट जाओ। शक्त ने कुद्ध हो कर राजा को शाप दिया कि तू रात्तस हो जा। † रात्तस होते ही कल्माषद शक्त और उसके भाइयों को खा गया। विष्णु पुराण की कथा इसके कुछ भिन्न है।

<sup>\*</sup> यही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकायड में विश्वमोहिनी स्वयंवर के रूप से वर्णन की है।

<sup>†</sup> महाभारत में यह कथा बड़े विस्तार के साथ जिस्सी है पर वा० रा० में कुछ भेद करके दी हुई है। ( श्रादि पर्व १७६ )।

उसमें लिखा है कि राजा ने एक बाघ मारा था जिसने राजा से कहा था कि मैं तुम से बदला लूंगा श्रीर राजा के यहा की समाप्ति पर रसो- इयाँ बनाकर उसने विसष्ठ के श्रागे नरमांस परोस दिया। इस पर विसष्ठ ने राजा को शाप दिया कि तुम राज्ञस हो जाश्रो। राजा का कुछ दोष न था इसलिये उसने भी विसष्ठ को शाप देना चाहा परन्तु उसकी रानी दमयन्ती ने उसे मना किया श्रीर कहा कि कुलाचार्य को शाप देना श्रानुचित है श्रीर राजा मान गया। पीछे राजा ने श्रानुकाल में दियता- संगत एक ब्राह्मण को देखा श्रीर उसको पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने बिनती करके उसको छुड़ाना चाहा परन्तु राजा ने उसे मार डाला।

५४ ऋश्मक-इसने यौदन्य नामक नगर बसाया था।

५५ मूलक—विष्णु, पुराण में लिखा है कि जब परशुराम ने पृथ्वी को निः चित्रया करना चाहा तो क्षियों ने इसकी रचा की। इसलिये इसका "नारी-कवच" नाम पड़ा। यह समक्ष में नहीं आता कि पृथ्वी निः चित्रया कब और कैसे हुई। राम भागव और अर्जुन हैहय में लड़ाई अवश्य हुई थी परन्तु मूलक से नौ पीढ़ो नीचे इच्वाकु वंशी श्रीरामचन्द्र जी ने राम भागव का मान मन्द किया था।

५९ दिलीप द्वितीय खट्बाँग—यह भगवद्भक्त था। इसने देवासुर संप्राम में असुरों को जीता और जब देखा कि इसकी आयु एक मुहूर्त्त ही और बची है तो फिर अपने देश को लौट आया और विष्णु भगवान का ध्यान करके उन्हीं में लवलीन हो गया।

हरिवंश में लिखा है कि अयोध्या के इच्चाकु वंशी राजा हर्यश्व ने मधुदैत्य की बंटी मधुमती के साथ अपना विवाह कर लिया। इस पर उसके बड़े भाई ने उसे निकाल दिया और वह अपने ससुराल चला गया। यहाँ उसके ससुर ने अपने बेटे लवण के लिये मधुवन छोड़ कर उसे अपना सारा राज दे दिया। तब हर्यश्व ने गिरिवर में जिसे आजकल गोवर्द्धन कहते हैं, एक महल बनवाया और आनर्त्त राज्य स्थापित करके

उसमें अरुप जिसे अनूप भी कहते हैं मिला लिया। हर्यश्व का बेटा यदु था; उसकी तीसरी पीढ़ों में भीम हुआ। भीम के समय में श्रीरामचन्द्र ने लवण को वध करके उसके दुर्ग मधुवन के सर करने को शत्रुघ्न को भेजा था। शत्रुघ्न ने यमुना के तट पर मथुरा नगरी बसाई। परन्तु शत्रुघ्न के चले जाने पर भीम ने उसे अपने राज्य में मिला लिया जो उसकी संतान में वसुदेव तक के पास रहा। यह हर्यश्व कीन था, हमारी वंशावली में हर्यश्व दो हैं एक, १५ हर्यश्व १, और दूसरा २० हर्यश्व २, दोनों श्रीरामचन्द्र जी से कई पीढ़ी ऊपर हैं। हरिवंश की बात मानी जाय तो हर्यश्व से चौथी पीढ़ी उतर कर भीम श्रीरामचन्द्र का समकालीन ठहरता है। हरिवंश का हर्यश्व वंशावली का हर्यश्व २ माना जाय तो मधु की बेटी की पाँचवीं पीढ़ी और उसका बेटा लवण हर्यश्व २ से उतर कर सैंतीसवीं पीढ़ी में श्रीरामचन्द्र के समकालीन होता है। इससे जान पड़ता है कि हरिवंश का हर्यश्व दिलीप का भाई था जिसने नाम मात्र को राज किया और मधु के साथ संबंध करने के कारण अयोध्या से निकाल दिया गया। \*

ह्यंश्वश्च महातेजा दिन्ये गिरि वरोत्तमे।
निवेशयामासपुरं वासार्थममरोपमः॥
श्रावर्त्तं नाम तद्राष्टं सुराष्ट्रं गोधनायुतम्।
श्राचिरेणैव कालेन समृद्धम्प्रत्यपथत॥
श्रमूपविषय श्चैव वेलावनविभूषितम्।
(हरिवंश श्रध्याय ६४)।

६१ रघु—यह बड़ा प्रतापी राजा था और दिग्विजय कर के जिसका वर्णन रघुवंश के चौथे सर्ग में हैं, सहा, वंग, किलंग, पांड्य, केरल, अप-रान्तक, पारसीहूण कम्बोज, उत्सव संकेत और प्राग्ज्योतिष देशजीते। पारसीक ईरानवासी थे इससे विदित है कि रघु ने भारत के बाहर के भी देश जीत लिये थे। रघु के दिग्विजय की व्याख्या उपसंहार (क) में दी हुई है।

<sup>\*</sup> Growe's Mathura District Memoir, page287.

६२ अज—इनका विवाह विदर्भकुल की राजकुमारी इन्दुमती के साथ हुआ था। जब ये अयोध्या से विदर्भ को जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक गन्धर्व से जूम्मकास्त्र मिला। यह एक विचित्र हथियार था जिसके चलाने से बैरी की सेना बेसुध हो जाती थी और बिना वध किये ही बैरी जीत लिया जाता था। भारतवर्ष में जीव नष्ट करने के सामग्री की कमी नहीं है, परन्तु बिना जीव मारे कार्य सिद्ध हो जाना भी एक लाभ समभा जाता है। ऐसा ही एक अस्त्र श्रीरामचन्द्र को विश्वामित्र ने दिया था।

६३ दशरथ—यह भी बड़े प्रतापी राजा थे। इनके तीन रानियाँ थीं। एक कौशल्या जो सम्भवतः दिच्या कोशल की राजकुमारी थीं, दूसरी मगध की राजकुमारी सुमित्रा और तीसरी केकय देश की कैकेयी। कैकेयी के विवाह की कथा कुछ रोचक है इससे यहाँ लिखी जाती है।

"इसी समय केकय देश के राजा अश्वपित परिवार समेत कुरु चेत्र की यात्रा को आये थे। वहीं महाराज दशरथ ने उनकी परम सुन्द्री कन्या देखी और उनसे यह प्रस्ताव किया कि इसका विवाह हमारे साथ कर दो। कन्या का नाम पुस्तकों में दिया हुआ नहीं है, परन्तु केकय राजवंश की होने से वह संसार में कैकेयी नाम से प्रसिद्ध हुयी। यद्यपि उस राजवंश की और राजकुमारियाँ भी सूर्य्यवंशी राजाओं को व्याही जा चुकी थीं। कैकेयी और अश्वपित दोनों ने उत्तर दिया कि विवाह इस शर्त पर हो सकता है कि इस संबंध से जो लड़का हो वही राज्य का उत्तराधिकारी हो। महाराज दशरथ ने यह शर्त स्वीकार कर ली और विवाह हो गया। यह शर्त नयी न थी। महाभारत में लिखा है कि जब राजा शान्तनु ने सत्यवती के साथ विवाह करना चाहा तो सत्यवती और उसके पिता दासराज ने भी ऐसी ही शर्त की थी और उसी के का दावा छोड़ दिया और श्रपना विवाह तक न किया जिससे कोई छौर दावादार न खड़ा हो जाय।

यद्यपि महाकवि कालिदास ने नहीं लिखा परन्तु महाभारत में ऐसी ही शर्त शक्रुन्तला ने भी दुष्यन्त के साथ की थी।

पीछे देवासुर संप्राम में और राजाओं के साथ महाराज दशरथ इन्द्र की सहायता का गये थे और कैंकेयी का भी अपने साथ लेते गये थे। यह लड़ाई दण्डकवन में शम्बरासुर के वैजयन्तम नगर में हुई थी। शम्बरासुर बड़ा मायावी था। ऐसा भारी संप्राम हुआ कि राज्ञसों ने सोते हुये पुरुषों को भी घायल कर दिया और घायलों को मार डाला। महाराज दशरथ भी असुरों के अस्तों से घायल होकर मूर्छित हो गये थे। उस समय कैंकेयी उनको समर-भूमि से हटा ले गयी और उनकी सेवा ग्रुश्रूषा की। एक दूसरी लड़ाई में महाराज दशरथ फिर घायल हो गये थे और शीत से व्याकुल थे वहाँ भी कैंकेयी ने उनके प्राण बचाये थे। इन दोनों कार्यों से सन्तुष्ट होकर राजा ने कैंकेयी को दो वर दिये थे। कैंकेयी ने उत्तर दिया कि दोनों वर हमारे आप थाती की भाँति रखिये जब प्रयोजन होगा माँग लूँगी।

कौशल्या से श्रीरामचन्द्र जी का जन्म हुआ। सुमित्रा के दो बेटे लहमए और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के एक लड़का भरत हुआ। जब लड़के सयाने हुये और महाराज दशरथ ने सर्वसम्मित से ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र को युवराज बनाना चाहा तो रानी कैकेयी ने दोनों बरों के आधार पर अपने बेटे भरत के लिये राज तो मांगा ही, श्रीरामचन्द्र के चौदह वर्ष का बनवास दिला दिया। उस समय भरत अपने नानिहाल में थे। श्रीरामचन्द्रजी का विवाह मिथिला के राजा जनकन्वंशी सीरध्वज की बेटी श्री सीता जी के साथ हुआ था। उनके भाई लहमए ने भी कहा कि हम साथ चलेंगे। सब को सममा बुमा कर श्रीरामचन्द्र जी, सीताजी और लहमए के साथ वन को चले गये।

राजा दशरथ पुत्र-शोक में मर गये और भरत ने नानिहाल से आकर राज्य करना स्वीकार न किया और श्रीरामचन्द्र की फिर अयोध्या लौटा लाने की चित्रकोट गये जहाँ श्रीरामचन्द्र जी उन दिनों रहते थे। श्रीरामचन्द्र जी ने न माना। तब भरत नगर के बाहर कुटी बनाकर रहे और वहीं से राज-काज देखा।

६४ श्रीरामचन्द्र—मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के सब से बड़े श्रवतार, श्रादर्श राजा माने जाते हैं। इनकी कथा ऐसी प्रसिद्ध है कि उसके यहाँ लिखने का कुछ प्रयोजन नहीं। लड़कपन ही में इन्होंने राजा गाधि के पुत्र विश्वामित्र के यहा की रचा की थी। इनका विवाह मिथिलापित जनक की बेटी श्रीसीता जी के साथ हुआ। पीछे पिता का वचन प्रमाण करने को वन को चले गये। वहाँ सीता हर ले जाने के कारण दिन्तण की श्रसम्य जातियों से मेल करके लंका के राजा रावण को मार कर उसका राज उसके भाई को दे दिया और सीता समेत फिर अयोध्या लौटकर ऐसा अच्छा राज किया जिससे आजकल भी जिस राज में सब तरह का सुख हो, उसे रामराज कहते हैं। कुछ विजय से और कुछ मामा से पाकर श्रीरामचन्द्र सारे भारत के साम्राट थे और स्वर्ग जाने से पहिले उन्होंने अपना राज अपने दो बेटों और ६ भतीजों में इस तरह बाँट दिया था:—

बेटे—१ कुश—विन्ध्याचल के तट में दिल्ला कोशल, जिसकी राजधानी कुशावती थी। यह राज इन्हें संभवतः नानिहाल से मिला था क्योंकि कौशल्या यहीं की राजकुमारी थीं। कोई कोई द्वारका को ख्रीर कुछ पंजाब में कसूर का भी कुशावती मानते हैं।

२—तव—उत्तर कोशल में शरावती। पंजाव के लाहौर का भी लब का बसाया हुन्या मानते हैं।

भतीजे—(लन्मए के बेटे)—३ श्रंगद के हिमालय की तरेटी में श्रंगद्राज। ४ चन्द्रकेतु के। चन्द्रचक्र—हिमालय की तरेटी में।

५ (भरत के बेटे) तत्त—को तत्त्रिशला जो संभवतः केकय देश में था जो नाना से मिला था—तत्त्रिशला के खंडहर रावलपिंडी जिले में है।

६ पुष्कल-को पुष्करावती, यह भी गान्धार देश (केकयदेश) में था।

७ शत्रुव्र के पुत्र शूरसेन—( बहुश्रुति ) की मथुरा।

८ सुवाहु - को विदिशा ( त्र्याज कल का भिलसा )।

श्रयोध्या उजाड़ दी गई थी, कदाचित् भाइयों में तकरार के डर से।

६५ कुश-परन्तु भाइयों ने सहमत होकर कुश के। सम्राट् माना श्रौर उन्होंने श्रयोध्या के। फिर से बसाया।

८२ हिरएयनाभ—यह योग-दर्शन के ऋाचार्य महायोगीश्वर जैमिनी का शिष्य था ऋौर इसी से याज्ञवल्क्य ने योग सीखा ।\* यही हिरएयनाभ सामवेद का भी ऋाचार्य था।

यहाँ उसको कोशल्य लिखा है जिससे स्पष्ट है कि वह कोशला का राजा था।

९४ वृहद्रल-इसका महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मार डाला ।†

महाभारत के पीछे कोशला के राजात्र्यों की नामावली में चार नाम देख कर कुछ त्र्याश्चर्य होता है।

† महाभारत की खड़ाई में कोशलराज के कुछ लोग पागड़वों की श्रोर से खड़े कुछ कौरवों की श्रोर से। इससे यह श्रतुमान किया जाता है कि उस समय कोशलराज के दो खंड हो गये थे। एक पूर्वी दूसरा पश्चिमी। पूर्वी कोशल के राजा जरास न्ध के डर से भाग कर दिच ए को चले गये श्रौर पश्चिमी कोशल का राजा बृहद्वल था।

<sup>\*</sup> विष्णु पुराण् श्रंश ४ श्रध्याय ४ ।

२३ शाक्य—यही बुद्धदेव के कुल का भी नाम ।
२४ शुद्धोदन—बुद्धदेव के पिता का भी नाम ।
२५ सिद्धार्थ—बुद्धदेव ही का नाम, बुद्ध होने से पहिले ।
२६ राहुल—बुद्धदेव के बेटे का नाम ।

इसमें संदेह नहीं कि किपलवस्तु कोशल देश के अन्तर्गत था परन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि श्रावस्ती में जहाँ इस समय राजधानी अयोध्या से उठ कर चली गई थी, कभी किपलवस्तु के राजाओं ने राज किया। महावीर तीर्थकर के पिता इच्चाकुवंशी सिद्धार्थ थे परन्तु वे विशाला के रहने वाले थे। ऐसा अनुमान किया भी जाय तो उसका खंडन यों हो जाता है कि प्रसेनजित जिसने तन्तरिला के विद्यालय में शिन्ता पाई थी, बुद्धदेव के पास गया था और उनसे कहा था कि लिच्छवी राजा और मगध के बिंबिसार दोनों मेरे मित्र हैं। प्रसेनजित का विस्तार सहित वर्णन अध्याय ९ में दिया हुआ है।

उसका बेटा चुद्रक (सं०२८) बौद्ध प्रन्थों में विरूधक कहलाता है, कदाचित् इसलिये कि बौद्धों से विरोध रखता था। यह शाक्यों के वध के लिये इतिहास में प्रसिद्ध है।

कुछ विद्वानों का मत है कि अन्तिम राजा सुमित्र महापद्मनन्द के समय की क्रान्ति में ई० पू० ४२२ में मारा गया था। परन्तु जिस शिला-लेख का वर्णन अध्याय ७ पर है उसके अनुसार कम से कम ५० वरस पहिले सूर्यवंश का अन्त हो गया था।

जापान के सुप्रसिद्ध विद्वान् आर० किमोरा कुछ दिन हुये भारत में आये थे। उनका विचार है कि जापानी भारतवासियों की सन्तान हैं। यह बात बड़ी मनोरख़क है। जापानी मिकाडो को अम्मा की सन्तान मानते हैं क्योंकि पहिले मिकाडो की उत्पत्ति अम्मा में मानी जाती है और अम्मा ईश्वर का अवतार था। क्या इस अनुमान से विशेष आपत्ति हो सकती है कि अम्मा राम ही का अपभ्रंश है ? जापानी मिकाडों को सूर्यवंशी मानते हैं। इससे इस विचार की ओर भी पृष्टि हुई जाती है कि मिकाडों की उत्पत्ति उसी सूर्यवंश से हुई जिसमें श्रीरामचन्द्र ने अवतार लिया था।

यह कहना कठिन है कि यहाँ से लोग जापान कब गये। गोआ के प्रोफेसर पाण्डुरङ्ग पिसुलेंकर ने सिद्ध कर दिया है कि अयोष्या के चित्रय तिब्बत और श्यामदेश गये और वहाँ राजधानियाँ स्थापित कीं। उनके आविष्कार एक फांसीसी पत्र में छपे हैं। इस पत्र में यहाँ तक लिखा है कि भारतवासियों ने अमरीका को भी आवाद किया था। \*

<sup>\*</sup> Hindustan Review, Vol. XXV, page 61. स्थाम देश में राज-धानी का नाम प्रयोजनापुर था।



### सातवाँ अध्याय।

# ( ख ) शिशुनाक, नन्द, मौर्य श्रीर शुङ्गवंशी राजा ।

शिशुनाक—श्रयोध्या में शिशुनाक वंशी राजाश्रों के शासन का प्रमाण बहुत ही सूक्त है परन्तु इसको छोड़ना उचित नहीं। श्रवध गजेटियर जिल्दु १ पृष्ठ १० में मिंगुपर्वत के वर्णन में लिखा है:—

मगध का राजा नन्द्वर्द्धन-महाराज मानसिंह ने हमको बार-बार विश्वास दिलाया है कि इसी शताब्दी में इसी टीले में एक शिला लेख गड़ा हुन्त्रा मिला था। उसमें लिखा था कि यहाँ किसी समय में राजा नन्द्वर्द्धन का राज था ह्यौर उसी ने यह स्तूप बनवाया था। महाराज ने यह भी कहा था कि बादशाह नसीरुद्दीन के समय में यह शिला लेख लखनऊ भेजा गया था ह्यौर शाहगंज में इसकी एक नक़ल भी थी परन्तु न मूल का पता लगा न नक़ल का।

उसी की दिप्पणी में यह लिखा है :--

इसके पीछे अयोध्या के विद्वान् पण्डित उमादत्त ने इस कथन का समर्थन किया और यह कहा कि हमने तीस, चालीस वर्ष हुये इस शिला लेख का अनुवाद किया था। उसकी प्रतिलिपि भी खो गई और वे यह नहीं बता सकते कि इसमें क्या लिखा था।

महाराज मानसिंह या पिएडत उमादत्त जी (पिएडत उमापित त्रिपाठी) की बातों को विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। हमारे लड़कपन में पिएडत जी श्री अवध के एक प्रसिद्ध महात्मा थे और न महाराज को और न उनको भूठी बात कहने का कोई प्रयोजन हो सकता है, विशेष करके जब नन्दवर्द्धन के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि उसने अयोध्या में सनातन धर्म को नष्ट करके एक वर्णहीन धर्म स्थापित

किया जिसे जनता ने मह्ण कर लिया, मिणपर्वत के विषय में पौराणिक जनश्रुति का समूलोच्छेदन करता है।

इतिहास में नन्दवर्द्धन (निन्दवर्द्धन) दो हैं, पहिला प्रद्योत कुल का पाँचवाँ राजा जो ई० पू० ७८२ में मरा श्रोर दूसरा शिशुनाक वंश का नवाँ राजा जो ई० पू० ४६५ में मरा। हमारे मत में मिण-पर्वत का वनाने वाला शिशुनाक वंशी निन्दवर्द्धन है। श्रजातु-शत्रु ने भगवान बुद्ध-देव से दीज्ञा ली थी इससे उसके उत्तराधिकारी भी वौद्धधर्मावलम्बी रहे होंगे श्रोर इनमें एक में न केवल सनातन धर्म को द्वाया वरन एक बड़ा स्तूप भी बनवाया जो श्रवतक विद्यमान है।

नन्द—निद्वर्द्ध न के उत्तराधिकारी को महापद्मनन्द ने मार डाला श्रीर ई० प्० ४२२ से नन्दवंश चला। कोशल देश भी इन्हों के श्रिविकार में चला गया। महापद्मनन्द ने ८८ वर्ष राज किया। जब पिता का शासन-काल बहुत बड़ा होता है तो बेटे बहुत दिन तक राज नहीं कर सकते। महापद्मनन्द के श्राठ बेटों ने केवल १२ वर्ष राज किया। श्राठवें बेटे को ई० प्० ३२२ में चाणक्य ने मार डाला श्रीर चन्द्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठा दिया।

मौर्य-पहिले तीन मौर्य सारे भारतवर्ष के साम्राट् थे श्रीर श्राज-कल का श्रकराानिस्तान भी उन्हों के शासन में था। श्रशोक के पीछे चौथा राजा शालिसूक था। गर्गसंहिता में लिखा है कि इसके शासन-काल में दुष्ट यवन साकेत, पाछ्वाल श्रीर मथुरा जीत कर पट्टन तक पहुँचे थे। यह श्राक्रमण केवल लूट-पाट के श्रभिशाय से था श्रीर देश पर श्राँधी की भाँति उड़ गया।

मौर्य वंश ने ई० पू० ३२२ से ई० पू० १८५ तक १३७ वर्ष राज किया। उन्हीं की सेना का सेनापित पुष्पित्र अपने स्वामी को मार कर स्त्राप राजा बन बैठा।

शुक्ज-पुष्पिमत्र शुक्जवंशी था और उससे शुक्ज राज की नेंव पड़ी।

षह सनातन धर्म का कट्टर पत्तपाती था और इसी से उसने बौद्धों को सताया। प्रसिद्ध है कि उसने पूर्व मगध से पश्चिम के जालंधर (पञ्जाब) तक मठ जला दिये और बौद्ध भिन्नु मार डाले। उसने कई अश्वमेध यज्ञ किये जिसमें एक का उल्लेख मालविकाधिमित्र नाटक में है। इस नाटक का नायक पुष्यमित्र का बेटा अधिमित्र है जो अपने पिता के जीवन काल में बिदिशा का राजा था। प्रसिद्ध भाष्यकार, पातञ्जलि इसी के एक अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित था।\*

श्रयोध्या का शासन सूद्र पाटिलपुत्र से होता था तो भी यह उस समय बड़ा समृद्धि नगर था श्रोर इसी कारण ई० पू० १५४ में यूनानी राजा मिनान्द्र ने इस पर श्राक्रमण किया। कठोर युद्ध हुश्रा श्रोर यूनानी राजा को श्रपने देश लौट जाना पड़ा। इसका भी उल्लेख पातञ्जलि ने किया है। †

पुष्यमित्र के पीछे अग्निमित्र ने आठ वर्ष राज किया और उसके पीछे आठ और राजा हुये जिन्होंने सब मिला कर ५८ वर्ष पृथ्वी भोगी।

थोड़े दिन हुये अयोध्या में एक शिला लेख श्रीमती महारानी साहिबा के प्रैवेट सेक्रेट्री श्रीर भाषा के सुश्रसिद्ध कवि बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर की मिला था। ‡ उसमें जो लिखा है उसका अनुवाद यह है।

दो दो श्रश्वमेध करनेवाले सेनापित पुष्यमित्र के छटे।

(?) कोशलाधिप धन (देव) ने अपने पिता फल्गुदेव के लिये यह महल बनवाया।

धनदेव का नाम पाटिलपुत्र के दस शुङ्गवंशी राजाओं में नहीं है। कोशलाधिप उपाधि से विदित होता है कि धन (देव) केवल कोशल का राजा था और उसकी राजधानी अयोध्या थी न कि आवस्ती।

<sup>\*</sup> पुष्पित्रं याजयासः।

<sup>†</sup> श्रहराद् यवनः साकेतम् ।

<sup>‡</sup> इसका वर्णन काशी नागरीप्रचारिणी पत्रिका में दिया हुआ है।

### श्राठवाँ अध्याय।

# अयोध्या और जैन-धर्म।

श्रादि पुराण जैन-धर्म का बड़ा प्रामाणिक प्रनथ है। इसमें लिखा है कि विश्व की कर्मभूमि में श्रयोध्या पहिला नगर है। इसके सूत्र-धार इन्द्रदेव थे श्रीर इसे देवताश्रों ने बनाया था। पहिले मनुष्य की जितनी श्रावश्यकतायें थीं उन्हें कल्पवृत्त पूरी किया करता था। परन्तु जब कल्प-वृत्त लुप्त हो गया तो देवपुरी के टक्कर की श्रयोध्या पुरी पृथ्वी पर बनाई गई।

अध्याय १ में हमने दो और जैन-प्रन्थों से अयोध्या की महिमा का उल्लेख किया है और मूल संस्कृत वर्णन पूरा-पूरा-उपसंहार में दिया हुआ है। इतनी बड़ाई तो महर्षि वाल्मीकि ने भी नहीं की।

श्रादि पुराण के श्रनुसार श्रयोध्या के पहिले राजा ऋषभदेव थे जिनको श्रादिनाथ भी कहते हैं। यही पहिले तीर्थंकर भी थे। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुये जिनसे यह देश भारतवर्ष या भरतख्य खरुड कहलाता है। इस पर हमने श्रपने विचार श्रध्याय • में लिखे हैं।

श्रादिनाथ को लेकर २४ तीर्थंकर हुये। जैन-लोगों का विश्वास है कि सब तीर्थंकर काल-क्रम से श्रयोध्या में जन्म लेते श्रोर यहीं राज्य करते हैं, केवल पाँच ही तीर्थों का यहां श्रन्तिम कल्प में जन्म लेना एक श्रनोखी बात हुई है।

<sup>&</sup>quot; यह प्रनथ विक्रम संवत की श्राठवीं शताब्दों में लिखा गया था श्रीर सं० ११७३ में छुपा। इसके, रचयिता जिनसेनाचार्य थे। थोड़े दिन हुये प्रसिद्ध विद्वान मि० चंपत राय जैन ने इसका श्रंगरेज़ी श्रनुवाद भी छुपाया है उसका नाम Founder of Jainism है।

२४ तीर्थंकरों के नाम निम्नलिखित हैं :--

- १ श्रादिनाथ—इन्हें ऋषभदेव भी कहते हैं राजा नाभि श्रौर रानी मेरु देवी के पुत्र, इत्त्वाकु-वंशी।
- २ श्रजितनाथ—राजा जिनशत्रु श्रौर रानी विजया के पुत्र इच्वाकु-वंशी।
- ३ सम्भवनाथ—राजा जितारि श्रौर रानी सेना के पुत्र, इस्त्वाकु-वंशी।
- ४ अभिनन्दन नाथ राजा सम्बर श्रीर रानी सिद्धार्था के पुत्र, इत्त्वाकु-वंशी।
- ५ सुमतिनाथ—राजा मेद्य और रानी मंगला के पुत्र, इच्वाकु-वंशी।
- ६ पद्मप्रभ—राजा ्श्रीधर श्रीर रानी सुषीमा के पुत्र, इच्वाकु-वंशी।
- सुपार्श्वनाथ—राजा प्रतिष्ठ श्रौर रानी पृथ्वी के पुत्र, इत्त्वाकु-वंशी।
- ८ चन्द्रप्रभ—राजा महासेन श्रीर रानी लच्मणा के पुत्र, इच्वाकु-वंशी।

- ९ सुविधनाथ—राजा सुमीव श्रीर रानी रमा के पुत्र, इस्वाकु-वंशी।
- १० शीतलनाथ—राजा दृढ़रथ श्रीर रानी सुस्नन्दा के पुत्र, इन्वाकु-वंशी।
- ११ श्रीश्चंशनाथ—राजा विष्णु ध्यौर रानी विष्णा के पुत्र, इत्त्वाकु-वंशी।
- १२ वसुपूच्य—राजा बसु पूज्य श्रीर रानी जया के पुत्र, इच्वाकु-वंशी।
- १३ विमलनाथ—राजा कृत वर्मा श्रौर रानी श्यामा के पुत्र, इच्वाकु-वंशी।
- १४ अनन्तनाथ—राजा सिंहसेन श्रौर रानी सुयना के पुत्र, इत्वाकु-वंशी।
- १५ धर्मनाथ-राजाभानु श्रौर रानी सुहता के पुत्र, इस्वाकु-वंशी।
- १६ शान्तिनाथ—राजा विश्वसेन श्रौर रानी श्रविरा के पुत्र, इत्त्वाकु-वंशी।
- १७ कुन्तनाथ-राजा सूर श्रीर रानी श्री के पुत्र, इच्वाकु-वंशी।
- १८ अरनाथ—राजा सुदर्शन और रानी देवी के पुत्र, इत्त्वाकु-वंशी।
- १९ मल्लिनाथ—राजा कुँभ ऋौर रानी पार्वती के पुत्र, इचंबाकु-वंशी।
- २० मुनिसुव्रत--राजा सुमित्र चौर रानी पद्मावती के पुत्र इत्वाकु-वंशी।
- २१ निमनाथ—राजा विजय श्रौर रानी श्रिया के पुत्र, इच्वाकु-वंशी।

२२ नेमिनाथ—राजा समुद्रविजय श्रौर रानी शिवा के पुत्र, इच्वाकु-वंशी।

२३ पार्श्वनाथ—राजा अश्वसेन और रानी वामादेवी के पुत्र, इन्ताकु-वंशी।

२४ महावीर या वर्द्ध मान—राजा सिद्धार्थ ऋौर रानी तृशला के पुत्र, इत्त्वाकु-वंशी।

इनमें से पाँच तीर्थंकरों की जन्म-भूमि अयोध्या मानी जाती है। और उन्हीं के नाम के पांच मन्दिर अब तक अयोध्या में विद्यमान हैं।

- १ श्रादिनाथ का मन्दिर\*—यह मन्दिर स्वर्गद्वार के पास मुराई टोले में एक ऊँचे टीले पर है जो शाहजूरन के टीले के नाम से प्रसिद्ध है।
- २ श्राजितनाथ का मन्दिर—यह मन्दिर इटौश्रा (सप्तसागर) के पश्चिम में है। इसमें एक मूर्ति श्रोर शिलालेख है। यह मन्दिर सं० १०८१ में नवाब ग्राजाउदौला के खाजानची केसरीसिंह ने नवाब की श्राज्ञा से बनवाया था।
- ३ श्रिभनन्दननाथ का मन्दिर—सराय के पास है। यह भी उसी समय का बना है।
- ४ सुमन्तनाथ का मन्दिर—रामकोट के भीतर है। इसमें अवध गजोटियर के अनुसार पार्श्वनाथ की दो और नेमिनाथ की तीन मृर्त्तियाँ हैं।
- ५ अनन्तनाथ का मन्दिर—यह मन्दिर गोलाघाट नाले के पास एक ऊँचे टीले पर है और इसका दृश्य बढ़ा मनोहर है।

इन मन्दिरोंमें तीर्थंकरों के चरण-चिह्न बने हैं और इनके दर्शन का

<sup>\*</sup> इस मन्दिर के नष्ट होने का इतिहास श्रध्याय १२ में है। १५

दूर दूर के जैन आया करते हैं। नवम्बर से मार्च तक यात्री कुछ अधिक आते हैं।

वाल्मीकीय रामायण श्रौर पुराणों के श्रनुसार जे। वंशावली हमने श्रम्थाय ७ में दी है उसमें किसी तीर्थंकर के पिता का नाम नहीं है। भागवत पुराण, चतुर्थ स्कन्द में लिखा है कि स्वायम्भू मनु श्रौर शतरूपा के दो पुत्र थे, श्रियव्रत श्रौर उत्तानपाद। उत्तानपाद का लड़का ध्रुव था जिसकी कथा संसार में श्रसिद्ध है। उसकी राजधानी विठ्ठर के पास थी।

प्रियन्नत के रथ-चक्र से सात लीकें बनी जो सात समुद्र हुये श्रीर उन्हीं समुद्रों के बीच में जम्बू सत्त, कुश, शाल्मिल, कौञ्ज, शाक श्रीर पुष्कर द्वीप उत्पन्न हुये। राजा प्रियन्नत के सात बेटे थे\* श्रग्नीन्ध्र, उध्मिजह्व, यज्ञवाहु, हिरएयरेता, पृतपृष्ठ, मेधातिथि श्रीर वीतिहोत्र श्रीर कन्या ऊर्जस्वती थी जो शुक्राचार्य को व्याही थी। वही ऊर्जस्वती राजा ययाति की रानी देवयानी की माँ थी।

प्रियन्नत के पीछे उनका बड़ा बेटा श्रमीन्ध्र जम्बूद्वीप का राजा हुआ। उसने एक अप्सरा के साथ विवाह किया जिससे नौ बेटे हुये, नाभि † किंपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरएयमय, कुरुभद्राश्व श्रीर केतु-माल। नवों भाई पृथिवी के भिन्न-भिन्न भागों के राजा हुये जो उन्हीं के नाम से कहलाये। श्रमीन्ध्र के परलोक जाने पर नवों भाइयों ने मेरु की नौ कन्याश्रों से विवाह किया। बड़ी मेरुदेवी नाभि को ब्याही गई। मेरुदेवी के बहुत दिनों तक कोई लड़का न हुआ। तब नाभि भक्ति पूर्वक यज्ञ करने लगे। उनकी भिक्त से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया श्रीर

<sup>\*</sup> विष्णु पुराण में इनके दस पुत्र लिखे हैं, इनमें तीन योगपरायण इये।

<sup>†</sup> विष्णुपुराय के अनुसार नाभि को दक्षिय भारत का राज मिला था।

नाभि ने उनसे उन्हीं के समान पुत्र माँगा। भगवान् ने प्रसन्न हो कर कहा कि "हमारे समान तो हमीं हैं; तो हमीं तुम्हारे घर में अवतार लेंगे" श्रीर कुछ दिन में मेहदेवी के गर्भ से शुद्ध सत्वमूर्त्ति धारण करके प्रकट हुये। यही ऋषभदेव जी थे।

जब ऋषभदेव जी सयाने हुये तो राजा नाभि उनको राज सौंप कर मेरुदेवी के साथ तपस्या करने बद्रिकाश्रम को चले गये।

ऋषभदेव भगवान् शान्त, दान्त, सब प्राणियों के मित्र श्रौर परम कारुणीक थे श्रौर धर्म से प्रजापालन करते हुये गृहस्थी में रहे। ऋषभदेव जी अपने बड़े बेटे भरत को राज्य देकर सन्यस्त हो गये।

दूसरे तीर्थंकर महावीर है जिनका चिरत हमें मिला है। ये सात धनुष लम्बे थे और ७२ वर्ष तक जिये। इनके पिता राजा सिद्धार्थ कुन्द-प्राम के सरदार थे और इनकी माता वैशाली के राजा केतक की बहन थीं। इनका जन्म ईसा से ६०० वर्ष पहिले बतलाया जाता है। २९ वर्ष की अवस्था में इन्होंने द्रिद्रों को बहुत सा दान देकर घर छोड़ दिया और १२ वर्ष वनवास करके तीर्थंकर हुये।

श्रयोध्या के इतिहास में किसी जैन-वंशी राजा का नाम नहीं है। श्रवध गर्जिटियर में लिखा है कि घाघरापार के श्रीवास्तव जिन्होंने श्रयोध्या में बहुत दिनों राज किया और जिन्हों कन्नौज के गहरवारों ने परास्त किया था जैनधर्मी थे। इलाहाबाद जिले के गढ़वा का शिला लेख सं० ११९९ का है और मेवहड़ का सं० १२४५ का। गढ़वा में श्री ठाकुर कुन्द्पाल श्रीवास्तव में नवग्रह का मन्दिर बनवाया और मेवहड़ में एक दूसरे श्रीवास्तव्य ठक्कुर ने सिद्धेश्वर का। दोनों से सिद्ध होता है कि ईस्बी सन् की बारहवीं शताब्दी में श्रीवास्तव बड़े प्रतिष्ठित थे और ठाकुर कहलाते थे और जैन न थे। श्रयोध्या के श्रीवास्तव और कायस्थों के संसर्ग से बचे रहें तो मद्य नहीं पीते और बहुत कम मांसाहारी हैं। इसी से श्रवुमान किया जा सकता है कि यह लोग पहिले जैन ही थे।

श्रध्याय १२ में लिखा जायगा कि राजा सुहेलदेव ने सैयद सालार मसऊद ग़ाजी को परास्त किया था। जनश्रुति यह है कि सुहेल देव श्रावस्ती का राजा था। सुहेलदेव के विनाश की विचित्र कथा श्रवध गजेटियर ने लिखी है उसका सारांश यह है:—

"सुहेलदेव के कुल में सूर्यास्त हो जाने पर कोई भोजन नहीं करता था। एक दिन श्राखेट से बड़ी देर में लौटा। सूर्य श्रस्त हो रहा था। सुहेलदेव की श्रात्वधू परम सुन्दरी थी। सुहेलदेव ने उसे कोठे पर भेज दिया कि सूर्य देव उसकी शोभा पर मोहित हो कर ठहर जायँ। सूर्यदेव स्त्री की शोभा पर मुग्ध हो गये श्रोर स्तम्भित रह गये। राजा ने भोजन कर लिया। हमारे देश में छोटे भाई की स्त्री को देखना महापाप है। राजा को इस घटना पर बड़ा श्राश्चर्य हुश्रा श्रोर कौतुक देखने को वह भी कोठे पर चढ़ गया। बधू को देखते ही राजा के मन में पाप समा गया परन्तु स्त्री सती थी उसने न माना। राजा ने उसे बन्दीघर में डाल दिया। स्त्री राजकुमारी थी। उसके पिता राजा ने श्रावस्ती पर चढ़ाई कर दी श्रोर सुरङ्ग लगा कर श्रपनी बेटी को निकाल ले गया। उसके जाते ही राजप्रसाद भी गिर पड़ा श्रोर सुहेलदेव उसी से दब कर मर गया।" उसके कोई उत्तराधिकारीन था श्रोर बिना राजा के राजधानी भी उजड़ गयी।

इस कथा से हमको इतना ही प्रयोजन है कि जैन ही सूर्यास्त होने पर भोजन नहीं करते। इससे यह श्रमुमान किया जा सकता है कि श्राबस्ती का श्रन्तिम राजा जैन था।

<sup>\*</sup>Oudh Gazetteer, Vol. I, page 607.

#### नवाँ ऋध्याय

# अयोध्या और बौद्धमत

"श्रवध के एक दूसरे महा पुरुष का भी श्रयोध्या से घनिष्ठ सम्बन्ध है श्रीर संसार के इतिहास पर विशेष रूप से श्रंकित होने से किसी की तुलना हो तो यह पुरुष श्रीराम से भी बड़ा है। शाक्य बुद्ध किपलवस्तु के राजकुमार थे जो श्राजकल के गोरखपूर के पास एक नगर था। श्रीर उनका कुल कोशल के सूर्यवंश की एक शाखा थी। श्रयोध्या में उन्होंने श्रपने धर्म के सिद्धान्त बनाये श्रीर श्रयोध्या ही में बरसात के दिनों में रहा करते थे।" \*

"किसी धर्म की जाँच उच्चतम धर्मनीति की शिचा से श्रथवा श्रंतः-करण के श्रत्यन्त शुद्ध उद्गार से की जाय तो इस बात के मानने में संदेह हो जायगा कि श्रवतक किसी मनुष्य के हृदय में इससे उच्चतम विचार उत्पन्न हुये हैं जैसे कि पीछे से एक बौद्ध महात्मा के थे; "हम श्रपनी व्यक्ति के लिये निर्वाण पाने का न प्रयन्न करेंगे न उसे प्रहण करेंगे श्रीर न श्रकेले उस शान्ति को प्राप्त करेंगे वरन हम सर्वदा श्रीर सर्वत्र सारे संसार के प्रत्येक जीव के शान्ति पाने का उद्योग करेंगे। जब तक सबका उद्धार न हो जायगा हम इस पाप श्रीर दुःख भरे संसार को न छोड़ेंगे श्रीर यहीं रहेंगे।" ?

बौद्ध यंथों में ऋयोध्या को साकेत और विशाखा कहते हैं। दिव्याव-दान में साकेत की व्याख्या यों की गयी हैं।

"स्वयमागतं स्वयमागतं साकेत साकेतमिति संज्ञा संवृत्ता"।

<sup>\*</sup> Garden of India, pp. 64, 65.

"यह त्राप ही त्राया, त्राप ही त्राया इसिलये साकेत नाम पड़ गया।" संस्कृत में केत का अर्थ है बुलाना; त्रा उपसर्ग लगाने से अर्थ उलट जाता है \* इसिलये आकेत का ऋर्थ हुआ, आप से आप आना और स लगा देने से अर्थ हुआ, "किसी के साथ आप से आप आना।"

### विशाखा नाम पडने का कारण यह है।

प्रारम्भिक बौद्ध-कालीन इतिहास में विशाखा देवी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। विशाखा राजगृह के एक धनी व्यापारी धनख्य की बेटी थी। धनख्य राजगृह से साकत में त्राकर बसा था और उसने विशाखा का विवाह श्रावस्ती नगर के रहने वाले मृगर से पुत्र पूर्णवर्धन के साथ कर दिया था। विशाखा उन लोगों में से थी जिन्होंने सबसे पहिले बौद्ध-धर्म प्रह्ण किया और उसने श्रावस्ती में बुद्धदेव के लिये एक मठ बनवाया था जिसका पूरा नाम प्राकृत में पुब्बाराम-मृगर-मातु-प्रासाद अर्थात् "पूर्वाराम, मृगर की माता का महल था।" मृगर विशाखा का ससुर था परन्तु जब उसकी पुत्रबधू ने उसे बौद्धधर्मावलम्बी बना दिया और वह बुद्ध-भक्त हो गया तब से उसे अपनी माता कहता था। विशाखा ने अयोध्या में भी एक पूर्वाराम बनायाथा। इसी के नाम पर कुछ दिन पीछे नगर भी विशाखा कहलाने लगा, जिसे चीनी यात्री हुआंग च्वांग पिसोकिया कहता है। अयोध्या के पूर्वाराम में बुद्ध १६ वर्ष रहे थे।

जब बुद्धदेव श्रयोध्या में रहते थे उन्हीं दिनों एक बार उन्होंने श्रपनी दतून फेंक दी थी जो जम गई श्रौर उस पेड़ को एक हज़ार वर्ष पीछे चीनी यात्री फाइहान श्रौर उसके भी ढ़ाई सौ वर्ष पीछे हुश्रान च्वांग ने देखा था। इस दतून से उगे पेड़ का स्थान उस श्रम का समूलो-च्छेदन करता है जो कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने साकेत श्रौर श्रयोध्या के एक होने में किया है।

<sup>\*</sup> जैसे गम्=जाना; श्रा+गम्=श्राना ।

साकेत के विषय में फ़ाहियान लिखता है \* कि द्तिए। के फाटक से निकल कर सड़क की पूर्व झोर वह स्थान है, जहां बुद्धदेव ने झपनी दतून गाड़ दी थी। इस दतून से सात झाठ फुट ऊँचा पेड़ उगा जो न घटा न बढ़ा। पिसेकिया के विषय में यही कथा हुझान च्वांग ने लिखी है। वह कहता है कि राजधानी के द्तिए। झौर सड़क की बाई झोर ( झर्थान पूर्व जैसा कि फ़ाहियान कहता है ) कुछ पूजा के योग्य वस्तुओं में एक विचित्र पेड़ छः सात फुट ऊँचा था जो न घटता था न बढ़ता था। यही बुद्धदेव की दतून का प्रसिद्ध बृत्त था।

श्राजकल भी श्रयोध्या से फैजाबाद को चलें तो हनुमानगढ़ी से कुछ आगे चल कर सड़क की बाई और एक तलाव है जिसे दतून कुंड कहते हैं। जनता का विश्वास है और अयोध्या माहात्म्य में भी लिखा है कि इसी कुएड के किनारे बैठकर श्रीरामचन्द्र जी दतन कुल्ला किया करते थे। पर विचारने से यह अनुमान किया जाता है कि यह कुरुड या तो उस स्थान पर है जहां पर बुद्धदेव की दृतून गाड़ी गई थी, या उसी के पास एक तलाव बनाया गया था जिसके विषय में भक्तों की यह भावना थी कि गौतम जी जब अयोध्या में रहते थे तो इसी कुंड के जल से आचमन करते थे। पेड़ सूख गया परन्तु तलाव बुद्धदेव के निवास का स्मारक ऋब तक विद्यमान है। दिज्ञ्ण का फाटक हत्मान गढी के निकट होगा और गढ़ी कदाचित द्विण का वर्ज हो तो आरचर्य नहीं। हनुमानगढ़ी से सरयू तट एक मील से कुछ अधिक है। परन्त नदी की धारा बहुत बदला करती है। और सम्भव है कि जब चीनी यात्री यहाँ आया था तो नदी और उत्तर बहती रही हो। हमारी याद में नदी ने बस्ती और गोंडा जिलों की हजारों बीघा धरती काट दी है और कई मील दरिया बरार श्रयोध्या

<sup>\*</sup> उपसंहार।

में मिल गया है। हुआन च्वांग ने पिसोिकिया राजधानी की परिधि १६ ली मानी है। इसके भीतर बड़ी राजधानी नहीं समा सकती। हम समस्ते हैं कि यह रामकोट की परिवि है जो श्री रघुनाथजी का किला माना जाता है और जिसका जीर्णोद्धार गुप्त-वंशी राजाओं ने किया था। डाक्टर फूरर का मत है कि गोंडावाले इस पेड़ को चिलविल का पेड़ मानते हैं जो छः या सात फुट से अधिक ऊँचा नहीं जाता। यह पेड़ करोंदा भी हो सकता है जिसकी दत्नें अब भी अवध में विशेष कर लखनऊ में की जाती हैं। दत्न का जमना कोई अमोखी बात नहीं है। कानपुर जिले के घाटमपूर नगर में तहसील से एक मील की दूरी पर एक महन्त का पक्का मकान है जिसके दूसरे खंड पर एक नीम का पेड़ बीच से फटा हुआ है। यह पेड़ दो सौ वर्ष हुये दत्न गाड़ देने से उगा था।

इन बातों से मेरा श्रभिप्राय यह नहीं है कि में जनता के विश्वास पर श्राद्मेप करूँ। भक्त जन को इस विचार से सन्तोप हो सक्ता है कि बुद्धदेव भी विष्णु भगवान् के वैसे ही श्रवतार थे जैसे श्री रघुनाथजी। यह भी सम्भव है, कि बुद्ध भगवान् ने पहिले श्रवतार का स्मरण करके श्रपनी दत्न वहीं गाड़ दी, जहाँ रामावतार में दत्न किया करते थे।

बौद्ध-कालीन श्रयोध्या का वर्णन लिखने से पहिले बौद्ध-प्रन्थों के श्रनुसार बौद्धावतार से पहिले श्रयोध्या श्रौर उसके राजाश्रों का कुछ वर्णन करना श्रनावश्यक न होगा। बौद्ध-प्रन्थों का वर्णन ईसा मसीह के प्रादुर्भाव से सात सौ वर्ष पहिले के श्रागे नहीं बढ़ता। इन प्रन्थों से विदित है कि केशिल देश में सरयू तट पर एक नगर श्रजोमा (श्रयोध्या का प्राकृत रूपान्तर) बसा हुश्रा था। यही साकेत भी था। मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में साकेत श्रौर श्रयोध्या पर्यायवाची हैं। महाकवि कालिदास रघुवंश सर्ग ९ में राजधानी को श्रयोध्या \* श्रौर

<sup>\*</sup> पुरमविशदयोध्याम्।

सर्ग १६ में साकेत \* लिखता है, और यह कौन कहेगा कि श्री रघुनाथ जी के विवाह के समय का नगर उनके बनवास से लौटते समय के नगर से भिन्न था। बुद्धदेव के समय में दोनों नगर विद्यमान थे। सम्भव है कि दोनों पास-पास हों जैसे इंगलिस्तान में लएडन और वेस्टमिंस्टर हैं। हम यह भी अनुमान करते हैं कि बुद्धदेव के निवास स्थान के आस-पास जो बस्ती बसी वह साकेत कहलायी और पुराना नगर ब्राह्मण धर्मा-नुसारी बना रहा। यही बात विशाखा जी के मठ के पास की बस्ती के विषय में कही जा सकती है।

बौद्ध प्रन्थों से यह भी विदित है कि बुद्ध भगवान ने अपने सूत्र अञ्जन बारा में सुनाये थे और यह बारा अयोध्या ही में था। सूर्यवंश के इतिहास में यह लिखा जा चुका है कि कोशलराज की राजधानी अयोध्या से उठ कर श्रावस्ती को चली गई थी। बौद्ध प्रन्थों में श्रावस्ती के राजा कोशल कहलाते थे। इसमें कोई विचित्रता नहीं। महाभारत के पीछे जो सूर्य्यवंशी राजा हुये उसमें हिरएयनार्भ को विष्णुपुराण में कौशल्य लिखा है। उनका राज उत्तर की पहाड़ी से लेकर दिच्या गङ्गा तट तक और पूर्व गंडक नदी तक फैला हुआ था और बनारस भी इसी के अन्तर्गत था। सच तो यों है, कि कोशलराज और मगधराज दोनों बनारस के लिये सदा लड़ा करते थे। बुद्धदेव से पहिले कोशल राजा कंक, देवसेन और कंस ने कई बार बनारस पर श्राक्रमण किया। अन्त को कंस ने उसे जीत लिया और इसी से वाराणसीविजेता उसका एक विरुद्ध है। ई० पू० सातवीं शताब्दी में शाक्यों ने भी कोशल की आधीनता स्वीकार कर ली थी।

बौद्धमत के प्रचार से पहिले कोशलराज के अन्तर्गत आजकल का सारा संयुक्त प्रान्त ही नहीं वरन् इससे कुछ अधिक था।" इस बड़े राज की समृद्धि से व्यापारी सुरिचत हो कर इसकी एक ओर से दूसरी

<sup>\*</sup> साकेतनार्थें।ऽञ्जिलिभिः प्रणेमुः।

श्रोर तक जाते श्रौर राज-कर्मचारी इधर-उधर फिरा करते थे। इन्हीं राष्ट्रीय प्रबन्धों से परिव्राजकों की संस्था की उन्नति हुई। कोशल राज से पहिले परिव्राजकों का होना पाया नहीं जाता श्रौर इसमें सन्देह नहीं कि इन्हीं परिव्राजकों ने सारे देश में एक राष्ट्र-भाषा के साहित्य का अचार किया जो कोशलराज की अन्न हाया में उत्तरोत्तर उन्नित पाता रहा।

यह साधारण भाषा एक बातचीत की भाषा थी। इसका आधार राज-धानी श्रावस्ती के आस-पास की बोली थी। इसी को कोशलराज के कर्म-चारी बोलते थे। व्यापारी और पढ़े-लिखे सभ्य लोग केवल कोशलराज ही में नहीं वरन पूर्व से पश्चिम और पटने से दिल्ली तक और उत्तर दिन्तिण श्रावस्ती से उज्जैन तक सब की यही बोली थी। परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि राजधानी श्रावस्ती उठ जाने पर भी साकेत उत्तर भारत के बड़े पाँच नगरों में गिना जाता था। शेष चार, काशी, श्रावस्ती, कौशाम्बी और चंपा थे।

बुद्धदेव ने श्रयोध्या में रह कर क्या-क्या काम किये इसका पूरा ब्योरा हमको नहीं मिला परन्तु इतना तो निश्चित है कि श्रञ्जन बाग में बौद्धमत के बहुत से सूत्र बतलाये गये थे। बुद्धिष्ट इण्डिया (Buddhist India) में श्रवदान का प्रमाण देकर यह लिखा है कि श्रञ्जन बुद्धदेव के नाना थे। इनके नाम का बाग श्रयोध्या में कैसे बना यह जानना कठिन है।

श्रव हम प्रसेनजित के पूर्व पुरुषों पर विचार करेंगे। महाभारत के पीछे जो सूर्य्यवंशी राजा हुये उनमें प्रसेनजित सत्ताईसवाँ है। बौद्धमत के प्रन्थों में प्रसेनजित के पिता का नाम महाकोशल है। परन्तु महाकोशल का श्रार्थ है बड़ा कोशल। इससे हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता। प्रसेनजित बहुत श्रच्छा राजा था श्रीर उसके राज में जितने धर्मावलम्बी थे सब पर बराबर श्रमुग्रह करता था श्रीर जब इन नये धर्म के प्रचार के श्रारम्भ ही में उसने विशेष रूप से श्रपने को बौद्धधर्म का श्रमुयायी

बताया तो उसके ऐसे भाव और भी पुष्ट हो गये। यह भी जानने योग्य है कि जब सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को यह आज्ञादी थी कि श्रपने पड़ोसी के धर्म को बुरा न कहें तो उसने भारतीय श्रार्थीं की इस सहनशीलता को और भी बढ़ा कर दिखा दिया। यही कारण है जो अयोध्या में ब्राह्मणधर्म और बौद्धधर्म दोनों साथ-साथ निभते रहे। पर कोशल ही को यह श्रेय प्राप्त हुआ कि इसका पहिला राजा था जिसने भगवान बुद्ध ही से उनके धर्म की दीचा ली। यह राजा प्रसेनजित था। हम राकहिल के बुद्धदेव के जीवन-चरित से \* प्रसेनजित का जीवनचरित उद्धृत करते हैं। प्रसेनजित श्रावस्ती का राजा अरनेमि ब्रह्मदत्त का बेटा था आर उसका जन्म उसी समय हुआ था जब बुद्धदेव ने ऋवतार लिया था। वह बड़ा शिक्तशाली राजा था और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। उसके दो रानियाँ थीं। एक वार्षिका जो मगध-राज विम्बिसार की बहिन थी श्रौर दूसरी कपिल-वस्तु के शाक्य महानामा की बेटी मिल्लका थी, जो अपनी चतुराई श्रौर श्रद्धत स्पर्श के लिये प्रसिद्ध थी। दोनों के एक एक पुत्र हुआ वर्षिका का बेटा जेत और मल्लिका का विरूधक था। श्रावस्ती का एक धनी व्यापारी सुद्त्त राजगृह में जाकर एक ऐसे सज्जन के यहां ठहरा जिसने बुद्धदेव की भीजन के लिये नेवता दिया था। सुदत्त बुद्ध जी का नाम सनकर उनसे मिलने के लिये जिस स्नाम के बाग़ में उनका डेरा था वहां गया और उनका चेला हो गया। उसने बुद्धदेव से श्रावस्ती छाने के लिये कहा। श्रावस्ती में कोई बिहार न था। इस लिये बुद्ध जी के लिये उसने एक बिहार बनाना निश्चय किया। बिहार बनाने के लिये जेत के बाग में एक जगह ठीक हुई। जेत ने इसका बहुत मूल्य मांगा। उसने इतनी मोहरें माँगी जितनी उस धरती पर बिछ सकें। सदत्त मान गया और मोहरें बिछने लगीं। परन्तु मेाहरें

<sup>\*</sup> Rockhill's Life of Buddha.

सारी जगह बिछ न चुकी थीं कि जेत ने सेाचा जो जगह बची है, वह बुद्ध जी के भेंट कर दी जाय और उसने उस जगह पर एक दालान बनवा कर संघ को दे दिया। तब से उस जगह का नाम जेतबन पड़ गया। प्रसेनजित यहीं पर बुद्धदेव के दर्शन को आया था और कुमार-दृष्टान्त-सूत्र नामक उनका व्याख्यान सुनकर बौद्ध हो गया। उसके थोड़े दिनों के पीछे उसने कितवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन के पास कहला भेजा "हे राजा, बधाई है तुम्हारे पुत्र ने अमृत प्राप्त कर लिया है, और उससे मनुष्य मात्र को तृप्त कर रहा है।" शुद्धोधन ने बुद्ध जी को कई बार बुला भेजा। जब न्यप्रोद्धाराम बन चुका तो बुद्ध जी वहाँ गये और केवल राजा ही को नहीं वरन अपने पुत्र और स्त्री को भी बौद्ध-धर्म की दीना दी।

इसी बीच में मगध के राजा बिम्बिसार ने भी दीचा लेली। उनकी रानी वासवी विदेह घराने की कन्या थी। उसके एक पुत्र अजातशत्रु था। ऐसा जान पड़ता था कि बुद्ध के विरोधी देवदत्त ने जिसने अपना एक नया अलग पन्थ निकाला था अजातशत्रु को जब वह सयाना हुआ तो यह पट्टी पढ़ाई कि अपने बाप को मार कर राज्य ले लो। उसके पिता बिम्बिसार ने उसको संतुष्ट करने के लिये उसको बहुत सा राज्य दिया पर उसका जी न भरा। तब राजा ने राजगृह भी दे डाला केवल कोश अपने अधीन रक्या। किन्तु देवदत्त ने अजातशत्रु से कहा कि राजा वही है जिसके पास कोश हो। तब अजातशत्रु की बातों पर राजा ने कोश भी दे दिया। केवल इतनी प्रार्थना की कि इस दुष्ट देवदत्त का साथ छोड़ दो। इस पर कुद्ध होकर अजातशत्रु ने अपने पिता को वन्दी-गृह में डाल दिया जिससे वह भूखों मर जाय। पर वैदेही रानी को वहाँ जाने की आज्ञा थी और वह वहाँ एक कटोरे में खाना ले जाती थी। जब कारागार के नौकरों से राजा को यह मालूम हुआ तो उसने हुक्म दिया कि यदि रानी

भोजन ले जायगी तो उसको प्राण्दंड दिया जायगा। तब रानी ने एक चाल चली। अपने शरीर पर वह खाने की चीजों का एक लेप लगा कर और अपने पोले कड़ों में पानी भर कर वहाँ जाने लगी। और इस तरह राजा को उसने जीवित रक्खा। यह चाल भी खुल गई और उसके फिर राजा के पास जाने की आज्ञा न रही। तब बुद्धदेव गिद्ध टीले पर जाकर राजा को दूर से देखने लगे और उनके देखकर राजा कुछ दिनों तक जीवित रहे। अजातशत्रु को जब यह बात माल्स हुई तब उसने खिड़की चुनवा दी और पिता के तलवों को दगवा दिया।

इसके पीछे अजातरात्रु गही पर बैठा। इस पाप के कारण उसका प्रसेनजित से विगाड़ हो गया। लड़ाई में विजय कभी एक आर होती थी कभी दूसरी ओर। कहा जाता है कि एक बार अजातरात्रु पकड़ा गया और हथकड़ी बेड़ी पहना कर रात्रु की राजधानी में भेज दिया गया। अन्त में संधि हो गई और कोशल-राजघराने की एक लड़की का विवाह सगध के राजा से हो गया।

एक बार बुद्ध जी जब राजगृह गये तब श्रजातशत्रु ने श्रपने पिता के मरने का परचात्ताप किया और उनका चेला हो गया। बिन्बिसार की मांति प्रसेनजित की मृत्यु भी शोचनीय रही। प्रसेन-जित बुद्धा हो गया था और कोशलराज पाने के लिये विरूधक की उत्कंठा बढ़ती जाती थी। विरूधक एक दिने शिकार खेलता कपिल-वस्तु के निकट शाक्यों के एक बाग में घुस गया। इससे शाक्य बहुत बिगड़े और उसके बध का प्रयत्न करने लगे। परन्तु वह निकल भागा और शाक्यों से बदला लेने की बहुत से सिपाही लेकर उसी बाग में फिर घुस गया। शाक्यों को उनके बड़े बूढ़ों ने बहुत सममाया परन्तु उन्होंने न माना और विरूधक की मारने पर उतारू हो गये। जब विरूधक ने सुना कि कपिल-वस्तु के शाक्य उसके मारने की श्रा रहे हैं तो उसने श्रपने एक सिपाही से कहा, "हम सेना समेत छिपे जाते हैं

तुमसे शाक्य लोग कुछ पूछें तो कहना कि चले गये।" जब शाक्य लोग वाग में पहुँचे और विरूधक के। न पाया तो उस सिपाही से बोले "यह लौंडी-बच्चा कहां गया ?" सिपाही ने कहा " भाग गये।"

कुछ शाक्य कहने लगे "हम उसे पकड़ पाते तो उसके दोनों हाथ काट डालते।" किसी ने कहा "हम उसके पाँच काट डालते।" कोई बोला "हम उसे जीता न छोड़ते, अब वह भाग गया तो क्या करें।" इस पर उन्होंने कहा "यह बाग अग्रुद्ध हो गया, इसको ग्रुद्ध करना चाहिये। जहाँ-जहाँ उस नीच के पाँच पड़े हैं वहाँ मिट्टी डाल दो। जिस दीवार को उसने छुआ है उसे फिर से अस्तर करके नई कर दो। बाग भर में दूध और पानी छिड़क दो, सुगन्धित जल डाल दो, सुगन्ध फैला दो और अच्छे से अच्छे फूल बिछा दो।"

विरूधक के सेवकों ने शाक्यों की सारी बातें उस से कहीं। इस पर विरूधक श्राग बगूला हो गया श्रौर बोल उठा, "पिता के मरने पर हम राजा होंगे तो हमारा पहिला काम यह होगा कि हम शाक्यों को मार डालोंगे। तुम सब हमारे इस संकल्प में सहायता करने की प्रतिज्ञा करो।"

इसके पीछे वह अपने पिता के विरुद्ध पड्यन्त्र रचने लगा। उसने प्रसेनजित से पाँच सौ सभासदों को मिला लिया, अकेले दीर्घाचार्य ने न माना। कुछ दिन पीछे दीर्घाचार्य भी उसके पच्च में आ गया, और अपने स्वामी से अपने मन का भाव छिपाये रहा। एक दिन प्रसेनजित एक रथ में बैठ कर जिसका सारथी वहाँ दीर्घाचार्य था, बुद्धदेव के दर्शन को एक शाक्य नगर में चला गया। जब वह नगर के पास पहुँचा तो उसने राजचिह्न छन्न-चमर आदि दीर्घाचार्य को इस विचार से दे दिये कि गुरु के सामने विनीत भाव से जाना चाहिये। वह वंचक दीर्घाचार्य तुरन्त आवस्ती लौट गया और उसने राजचिह्न विरूधक को दे दिये और विरूधक कोशलराज के सिंहासन पर बैठ गया। राजा प्रसेनजित बुद्धदेव के

दर्शन करके लौटे तो उनको बिदित हुआ कि दीर्घाचार्य ने धोखा दिया और वह पैदल राजगृह की श्रोर चले। यहाँ उनकी दोनों रानियाँ, वार्षिका श्रौर मल्लिका मिलीं। जान पड़ता है कि विरूधक ने उनको निकाल दिया था श्रौर दोनों श्रपने पित की विपत्ति वँटाने राजगृह जा रही थीं। उन्हीं से प्रसेनजित ने जाना कि विरूपक राजा बन बैठा है। प्रसेनजित ने मिल्लिका से कहा कि तुम अपने बेटे के साथ राज का सख भोग करो और उसे सममा बुमा कर श्रावस्ती लौटा दिया। वार्षिका के साथ प्रसेनजित राजगृह की श्रोर गया श्रौर दोनों राजा अजातरात्र के एक बाग में ठहरे। प्रसेनजित का राजगृह आने का समाचार देने वार्षिका श्रजातरात्रु के पास चली गई। पहिले तो श्रजातरात्रु कुछ डरा परन्तु जब उसे यह विदित हुआ कि प्रसेनजित राज्यच्युत हो कर अकेला अपनी रानियों के साथ राजगृह आया है तो उसके उचित अतिथि सत्कार का प्रबन्ध करने लगा। इसमें देर हुई और भूखा प्यासा प्रसेनजित एक शल-जम के खेत में चला गया जहाँ किसान ने उसे कुछ शलजम उखाड दिये। भूख का मारा प्रसेनजित उन्हें जड़ पत्ते समेत चवा गया श्रौर पानी पीने एक तालाब पर पहुँचा । पानी पीते ही उसके पेट में पीड़ा उठी श्रीर उसके हाथ-पाँव ऐंठने लगे। वह सड़क की पटरी पर गिर पड़ा जहाँ गाड़ियों की धूर इतनी उड़ रही थी कि वह दम घुट कर मर गया।

राजा अजातरात्रु को प्रसेनजित की लाश सड़क पर मिली और उसकी अन्त्येष्टि किया उसने योग्यतानुसार कराई। रानी वार्षिका ने राजगृह ही में अपने दिन काटे। यह विचित्र बात यह है कि बुद्धदेव के पिहले दो बड़े शिष्यों को उनके बेटों ही ने मार डाला। हमारी समभ में यह आता है कि दोनों धर्म भ्रष्ट और बाह्यणों के पचपाती थे। बाह्यण उन दिनों प्रवल थे और अपनी प्रभुता पर जिस बात से किसी प्रकार का धका लगने की सम्भावना जानी उसके समृल नष्ट करने में कुछ उठ न रखा।

बौद्धयन्थों में यह भी लिखा है कि प्रसेनजित का एक बेटा तिब्बत पहुँचा और उस देश का पहिला राजा हुआ। यह राजा सनङ्ग सेतसेन के अनुसार ई० पू० ३१३ में सिंहासन पर बैठा। प्रब्न था- सेल- की-मी लाँग इसका राजत्व काल ई० प्०४१६ के पीछे लिखता है। हम इसको ठीक मानते हैं यद्यपि इसमें भी बाप-बेटे के समय के डेढ सौ बरस का श्रन्तर पड़ता है। हम समभते हैं कि तिब्बत का पहिला राजा प्रसेनजित का कोई वंशज था। उसके बेटे विरूधक ने शाक्यों का वध किया था वह बौद्धों का आश्रय-दाता कैसे हो सकता है ? श्रीर न इस बात का प्रमाण मिलता है कि सूर्यवंश में उसका कोई उत्तराधिकारी इस नये धर्म का पत्तपाती था। सूर्यवंश के पीछे शिशुनाक वंश के राजा निन्दवर्द्धन के विषय में कहा जाता है कि उसने अयोध्या में एक स्तूप बनवाया जी अब मिएपर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। सम्राट् अशोक ने विस्तृत राज्य में तीन बरस के भीतर ८४००० स्तूप बनवाये थे। उनसे अयोध्या कैसे वंचित रह सकती थी ? पुरातत्वज्ञान ही की खोज से खुदाई की जाय तो यह निश्चय हो सकता है कि शाहजूरन का टीला श्रौर सुश्रीव पर्वत श्रादि टीले जो अयोध्या में फैले हुये हैं अशोक के बनाये स्तूपों के भग्नाव-शेष हैं। अयोध्या में पत्थर नहीं है और ईंट चूने का काम कानपूर के भी-तरीगाँव के मन्दिर की भाँति राह से हटा हुआ न हो तो सुगमता से खुद कर नये मकानों के बनाने में काम आ जाता है।

पुष्यिमत्रवंशी बौद्धधर्म के बैरी थे। इनके पीछे गुप्तों के राज्य में हम सुनते हैं कि महायान संप्रदाय का गुरु वसुबन्धु पुस अयोध्या में रहता था। वसुबन्धु कौशिक ब्राह्मण पुरुषपुर (पेशावर) का रहनेवाला था। उसने अयोध्या में आकर विक्रमादित्य को अपना चेला बनाया। विक्रमादित्य के मरने पर युवराज वालादित्य और उसकी माता दोनों ने जो वसु-बन्धु के चेले थे, उसे अयोध्या बुलाया और यहीं वह अस्सी बरस की अवस्था में मर गया।

जापान के सुप्रसिद्ध विद्वान् तकाक्सू निश्चित रूप से कहते हैं कि यह विक्रमादित्य, स्कन्धगुप्त था जिसने ई० ४५२ से ई० ४८० तक राज किया श्रोर उसका उत्तराधिकारी बालादित्य ई० ४८१ में सिंहासन पर बैठा था। डाक्टर विन्सेण्ट स्मिथ ने भी इस पर जिचार किया है। उनका यह मत है कि समुद्रगुप्त ने वसुबन्धु को या तो श्रपना मंत्री बनाया या श्रंतरङ्ग सभासद किया। इसमें उसका निता प्रथम चन्द्रगुप्त भी सहमत था। स्मिथ साहब का यह भी मत है कि चन्द्र गुप्त ने श्रपनी किशोरावस्था में बौद्धधर्म सी खा था श्रोर उसका पत्तपाती था यद्यि उपर से ब्राह्मण धर्मानुयायी बना हुआ था।

चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में पहिला चीनी यात्री फ़ाहियान अयोध्या में आया था। वह अयोध्या को शाची कहता है जो चीनी भाषा में साकेत का रूपान्तर है। उसकी यात्रा का निम्नलिखित वर्णन जेम्स लेग (James Legge) के फ़ाहियान्स ट्रेनेल्स (Fahian's Travels,) में दिया हुआ है जिसका अनुवाद यह है:—

"यहाँ से तीन योजन द्विण पूर्व चलने पर शाची का निशाल राज्य मिला। शाची नगर के द्विण फाटक से निकल कर सड़क के पूर्व वह स्थान है जहाँ बुद्धदेव ने अपनी द्तून गाड़ दी थी। वह जम गयी और सात हाथ ऊँचा पेड़ हो कर हक गया, न घटा न बढ़ा। विरोधी ब्राह्मण बहुत बिगड़े।"

दूसरा चीनी यात्री ह्वानच्वांग है जो वैस राजा हर्षवर्द्धन के समय में भारतवर्ष की यात्रा को आया था और उसी के सामने प्रयागराज में हर्षवर्द्धन ने बड़ा मेला कराया जिसमें सब बड़े बड़े धार्मिक संप्रदायों के विद्वान् उपस्थित थे। उसकी यात्रा का वर्णन उपसंहार द और ध में दिया हुआ है। ह्वानच्वाग ने दो नगर लिखे हैं पिसोकिया जो विशाखा का चीनी रूप है और अयुटो (अयोध्या)। दोनों नगर मिले हुये थे परन्तु भिन्न थे। सम्भव है कि यात्री पहिले एक नगर में आया फिर घूमता फिरता दूसरे नगर में पहुँचा। उसने भी दत्न के विषय में वही बात लिखी है जिसका उल्लेख उपर हो चुका। उसके वर्णन से यह विदित है कि हुआनच्वांग की यात्रा के समय अयोध्या में बौद्धमत फैला हुआ था। इस यात्री के प्रभाव से हर्षवर्धन बौद्ध हो गया था, परन्तु गुप्तों के जाने पर अयोध्या में जो परिवर्त्तन हुआ, वह चटपट नष्ट कैसे हो सकता था। हमारा अनु-मान यह है गुप्तवंश के अन्तिम राजा पर वसुबन्धु का जो प्रभाव पड़ा वह डेढ़ सौ बरस तक स्थिर रहा।

इसके पीछे ईसवी सन् की दसवीं शताब्दी के अन्त और ग्यारहवीं शताब्दी के आदि में फिर खुना जाता है कि अयोध्या में वौद्धधर्मावलम्बी शासक था। बङ्गाल, बिहार और अवध पाल-साम्राज्य के अन्तर्गत थे और पाल राजा बौद्ध थे। अन्तिम राजा का नाम महीपाल था। ग्या-रहवीं शताब्दी के आदि में एक बड़ी राज्यकान्ति हुई। बिहार महीपाल के उत्तराधिकारियों के अविकार में बौद्धधर्मावलम्बी रह गया और मही-पाल के पुत्र चन्द्रदेव के शासन में अवध में ब्राह्मणधर्म स्थापित हो गया जैसा कि आजतक है।

### दसवाँ ऋध्याय।

# अयोध्या के गुप्तवंशी राजा।

ईस्वी सन् की तीसरी और चौथी शताब्दी में अयोध्या उजड़ी पड़ो थी। इस राजधानी का पता लगाना कठिन था; और जब विक्रमा-दित्य ने इसका जोर्णोद्धार करना चाहा तो उसकी सीमा निश्चित करना दुस्तर हो गया। लोग इतना ही जानते थे कि यह नगर कहीं सरयू-तट पर बसा हुआ था और उसका स्थान निश्चय करने में विक्रमादित्य का मुख्य सूचक नागेश्वरनाथ का मन्दिर था जिसका उल्लेख प्राचीन पुस्तकों में मिला। इन्हीं पुस्तकों में और भी स्थानों का पता मिला जिन के दर्शनों के आज तक हजारों यात्री दूर दूर से आते हैं।

यह विक्रमादित्य गुप्तवंश का चन्द्रगुप्त द्वितीय ही हो सकता है। डाक्टर विनसेएट स्मिथ कहते हैं कि भारत की जनश्रुतियों और कहानियों में जिस विक्रमादित्य का नाम बहुत आता है वह यही हो सकता है, दूसरा नहीं। चन्द्रगुप्त पहिले शैव था पीछे से भागवत हो गया और अपने शिला-लेखों में अपने की परम भागवत कहने में अपना गौरव समकता है। इसमें सन्देह नहीं कि मौर्य सम्राट गुप्तों से भी बड़े साम्राज्य पर पुरानी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते थे, परन्तु इसके सुरूर पूर्व में होने से कुछ न कुछ असुविधा होती ही थी। कुछ मध्य में होने से और कुछ इस कारण से कि चन्द्रगुप्त भागवत हो गया था, राजधानी अयोध्या को उठा कर लाई गई। आजकल अयोध्या में गुप्त-राज्य का स्मारक केवल जन्म स्थान की मसजिद के कुछ खंभे हैं।

गुप्त पाटिलपुत्र से आये थे। प्राच्य-विद्या-विशारद लोग इस बात को भूल जाते हैं कि भारत के सम्राट अपने प्रतिनिधि-भागपितयों पर इतना विश्वास नहीं करते थे जितना अंग्रेजी सरकार करती है। मुग़ल सम्राटों के ऋविकृत पश्चिम के प्रान्तों पर लाहौर से शासन किया जाता था और अकबर और जहाँगोर दोनों वहाँ साल में कई महीने रहते थे। पठान सम्राटों के इतिहास से उन्हें विदित हो गया था कि भागपति अपनी मनमानी करने पाते तो स्वतंत्र राजा बन बैठते। अशोक ने राजुकों को पूरे अविकार दे दिये थे । राजुक अंभेजी राज के कमिश्रर के पद के रहे हों या गवर्नर के। अशोक की अनुभव से यह विदित हो गया था कि अपनी प्रजा राजूकों को सौंप कर वह ऐसा निश्चिन्त रहता था जैसे कोई अपना बच्चा चतुर धाय के सौंप कर सचित्त हो जाता है। समुद्रगुप्त की एक राजधानी भूँ सी में थी जी इलाहाबाद के सामने गंगा उस पार श्रंब एक छोटा सा गांव है श्रोर उसके बनाये हुये दुर्ग के पत्थर कुछ तो अकबर के किले में लग गये और कुछ अब तक गाँव में इधर उधर पड़े हैं। फूँसी का प्रसिद्ध कुआँ समुद्रकूप दुर्ग के भीतर रहा होगा। बी० एन० डबल्यू० रेलवे लाइन के पास हँसतीर्थ से छतनगा तक गंगा के उत्तर तट पर पैदल चलने का कष्ट उठाया जाय श्रीर श्राँखें ख़ुली रहें तो श्रव तक खड़ु मिलते हैं जिनमें पक्की नेंचें देख पड़ती हैं। जिस स्तस्भ के ऊपर हरिषेण की प्रशस्ति खुदी है वह पहिले काशाम्बी में रहा हो परन्तु जब यह प्रशस्ति खोदी गई तो प्रयाग ही में था। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ई० ३७५ में सिंहासन पर बैठा श्रौर ई० ३९५ में उसने मालवा जीता जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी। मालवा ऋत्यन्त समृद्ध प्रान्त था श्रीर उस देश की, वहां के रहने-वालों श्रीर वहाँ के शासन की बड़ाई चीनी यात्री फाहियान करता है, जो इसी विक्रमादित्य के शासन काल में भारत-यात्रा को स्राया था। डाक्टर विन्सेएट स्मिथ का कथन है

<sup>\*</sup> पारचात्य विद्वानों का यह मत है कि राज्क कुछ दिन बीते दिविर कहलाये पीछे इनका नाम कायस्थ पड़ गया।

कि सौराष्ट श्रीर मालवा प्रान्तों को जीतने से साम्राट् के। बड़े धनी श्रीर उपजाऊ सूबे तो मिल ही गये, पश्चिमी समुद्र तट पर बन्दरगाहों की भी राह खुल गई श्रीर जल-मार्ग द्वारा मिश्र की राह से यूरप के साथ व्योपार होने लगा श्रीर उसकी सभा श्रीर उसकी प्रजा दोनों को पाश्चात्य यूरपी विचारों का ज्ञान हो गया जिसे सिकंदरिया के व्यापारी श्रपने माल के साथ लाते थे।

इससे हमारे इस अनुमान की पुष्टि होती है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैन में भी थी श्रीर उज्जैन ही से वह श्रयोध्या श्राया था जिसका वर्णन उसकी सभा के महाकिव ने श्रपने रघुवंश काव्य के सर्ग १६ में किया है। इस यात्रा में उसने विनध्याचल को पार किया \* श्रीर हाथियों का पुल बना कर गङ्गा उतरा। †

श्रवध गजेटियर में विक्रमादित्य के राज-काल की एक श्रीर जन-श्रुति लिखी है। वह यह है कि राजा विक्रमादित्य ने श्रयोध्या में श्रस्ती वर्ष राज किया। यह मान लिया जाय कि राजधानी श्रयोध्या में ई० ४०० में श्राई तो श्रस्ती वर्ष ई० ४८० में बीत गये होंगे, जब कि प्रोफेसर तकाक्स् के श्रनुसार गुप्तराज का श्रन्त हो गया।

परन्तु प्रोफेसर तकाक्सू के अनुमान से एक और बात सिद्ध होती है। बालादित्य वसुवन्धु का चेला था और उसे अयोध्या से कोई अनुराग न था जैसा कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को था। कुछ हूणों के आक्रमण से कुछ कुमार-गुप्त के उत्तराधिकारियों की निर्वलता से गुप्त राजा फिर पुरानी राजधानी को लौट गया, और अयोध्या पर जोगियों अर्थात् ब्राह्मण साधुओं का अधिकार हो गया और इन लोगों ने बल पा कर अयोध्या में निर्वल बौद्ध साम्राज्य का रहना कठिन कर दिया। हम यहाँ

<sup>\*</sup> व्यत्तंघयद् विन्ध्यमुपायनानि पश्य पुत्तिन्दै रुपपादितानि ।

<sup>†</sup> तीथे तदीये गजसेसुतबन्यात् प्रतीपंगामुत्तरतोऽथ गङ्गाम् ।

एक बात श्रीर कहना चाहते हैं जो इन लोगों के ध्यान में नहीं श्रा सकती जो श्रयोध्या के रहनेवाले नहीं हैं। जिस टीले पर जन्म स्थान की मसजिद बनी है उसे यज्ञ-त्रेदी कहते हैं। ई० १८०० में गोविन्द द्वादशी के पहिले जब कि मसजिद के भीतर बहुतेरे कुचल कर मर गये थे श्रीर गली चौड़ी की गई श्रीर टीले पर श्रस्तर करा दिया गया, इस टीले में से जले-जले काले-काले चाँवल खोद कर निकाले जाते थे श्रीर कहा जाता था कि ये चाँवल दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के हैं। हम इनको उस यज्ञ के चाँवल सममते हैं जो चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने राजधानी के जीर्णोद्धार के समय किया था। प्रसिद्ध है कि विक्रमादित्य ने श्रयोध्या में ३६० मन्दिर बन-वाए थे। श्रव उनमें से एक जन्म स्थान का मन्दिर मसजिद के रूप में वर्तमान है।

अवध में गुप्तराज का दूसरा चिह्न गोंडे के जिले में देवीपाटन का टूटा मंडप है।

श्रयोध्या के इतिहास को किव कालिदास के जीवन-काल पर विचार से कोई विशेष लगाव नहीं है। परन्तु यह मान लिया जाय कि वह महा-किव विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त की सभा का एक रत्न था तो वह अपने श्राश्रयदाता के साथ श्रवश्य श्रयोध्या श्राया होगा। हम कुछ श्रपने विचार इस विषय में यहाँ लिख देंते हैं। परन्तु हमें कोई विशेष श्रायह इनके ठीक होने का नहीं है। इसकी विवेचना फिर कभी की जायगी।

महाकिव कालिदास के लेखों से विदित होता है कि वे किसी सूखे पहाड़ी और रेतीले देश के रहनेवाले थे। यही हमारे गुरुवर महामही-पाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री, एम० ए०, सी० आई० ई०, का मत है। उनकी जन्मभूमि होने का गौरव मन्द्सोर को प्राप्त हुआ और वह सब से पहिले उज्जयिनो में विक्रमादित्य के दरबार में आये। उनकी प्रतिमा ने उन्हें तुरन्त राजकिव के पद पर पहुंचा दिया। हिन्दुस्तानी दरबार के किवलोग सदा राजा के साथ रहते हैं और आज-कल भी जब राजा

विनोद चाहता है तो उसे समयानुकूल कविता सुनाते हैं। ऐसे अवसरों के लिये ऋतुसंहार के भिन्न-भिन्न खंड रचे गये थे। यहीं उस ज्येष्ठ महा-राजकुमार का जन्म हुआ था जो पीछे कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य के नाम से सम्राट हुआ और उसी अवसर के स्मरणार्थ सात सर्गों में कुमार सम्भव (कुमार का जन्म) काव्य रचा गया। चन्द्रगुप्त मूँ सी में ठहरा हुआ था; तब कालिदास को पुरूरवस और उर्वशी की कथा की सुध आई और विक्रमोर्वशी नाटक रच डाला गया। नाटक के नाम के आदि में विक्रम शब्द अपने आश्रयदाता के नाम को अमर करने के लिये जोड़ा गया।

श्रीर श्रार्य राजाश्रों की भाँति, गुप्तराजा भी मृगया के बड़े व्यसनी थे। चन्द्रगप्त विक्रमादित्य के एक सिक्के में राजा बान से एक सिंह मार रहा है। श्रभिज्ञानशाकुन्तल का नायक दुष्यन्त जिस बन में शिकार खेलने जाता है उसमें बनैले सूत्रर (वराह), त्रारने (महिष) श्रीर जङ्गली हाथों भी हैं। यह स्थान आजकल के बिजनौर प्रान्त के उत्तर का हिस्सा है। यहीं मालिनी (त्राजकल की मालिन) गढ़वाल की पहाड़ियों से निकल कर घूमती हुई गङ्गा में गिरती है। बूढ़ी गङ्गा के तट पर हस्तिनापूर यहाँ से ५० मील है। जब हस्तिनापूर जाने लगता हैतो राजा दुष्यन्त शक्कन्तला को एक अंगूठी देता है जिसके नगीने पर उसका नाम खुदा हुआ है। गुप्त-काल में जो देव नागरी लिपि प्रचलित थी उसमें दुष्यन्त में पाँच अत्तर होते हैं, द ष य न त । बिदा होते समय नायक शकुन्तला से कहता है कि प्रतिदिन एक-एक श्रज्ञर गिनना श्रीर पाँचवें दिन जब पाँचवाँ श्रज्ञर गिनोगी तो तुमको हस्तिनापूर ले जाने के लिये सवारी त्रायेगी। कालिदास का भौगोलिक ज्ञान बहुत ठीक रहता है श्रीर राजा का कहना तभी ठीक उतरेगा जब कन्व का त्राश्रम विजनौर की पहाड़ियों में माना जायगा। इसी त्राश्रम के पास चन्द्रगुप्त-द्वितीय अपने राजकिव के साथ अहेर को गया था। राजा धन्वी तो था ही, बड़ा बलवान भी था। वह हाथी की भाँति पहाड़ पर चढ़ता उतरता है। \* बनरखों को आधी रात के पीछे हँकवा कहने की आज्ञा थी। दिन के आहेर के पीछे जो जनतु मारे जाते थे उन्हें भून कर राजा के साथ सभासद भी दिन को समय कुसमय खाते थे। यह सब चन्द्रगुप्त को अच्छा लगता रहा हो परन्तु महाकिव को रुचि के प्रतिकूल था। उसको हँकवे के कारण सोते से जागना बुरा लगता था। कहाँ राज-सदन का खादिष्ट भोजन और कहाँ बन का खाना; कहाँ कोमल गदे पर सोना और कहाँ बन में पयाल पर पड़ना, सो भी नींद भर सोने न पाना। यही बातें उसने नाटक में विदूषक के मुँह से कहलाई हैं।

यह भी विचित्र बात है कि छुण् श्रीर रुक्मिणी के नाम पहिले नाटक मालविकामि में हैं परन्तु दो बड़े नाटकों (श्रमिज्ञानशाकुन्तल श्रीर विक्रमोर्वशी) में विष्णु के श्रवतारों का कहीं नाम नहीं। इससे यह श्रनुमान किया जाता है कि यह दोनों चन्द्रगुप्त के भागवत होने से पिहले लिखे गये थे श्रीर इसमें भी सन्देह नहीं कि चन्द्रगुप्त उज्जयिनी ही में भागवत हो गया था।

राजा के धर्म बदलने के पीछे संस्कृत साहित्य का दूसरा रत्न में बदूत रचा गया। मेंघ की यात्रा रामगिरि से आरम्भ होती है जिसको बनवास में श्रीराम जानकी के निवास का श्रेय है। चित्रकृट पर्वत में उनके जगवंद्य चारण चिह्न हैं। दूत मेंघ को हनुमान की उपमा दी गई है और यत्त की स्त्री को सीता की। कालिदास को उज्जयिनी से प्रेम था, उसका आश्रयदाता भी उसे चाहता था इसलिये वह उज्जयिनी को कैसे छोड़ सकता था। उज्जयिनी मेंघ की उस राह में नहीं है जो प्रकृति के अचल नियमों ने उसके लिये बना रक्खी है, परन्तु मेंघ को अपनी राह से

<sup>\*</sup> गिरिचर इव नागः, प्राणसारं विभर्ति ।

<sup>†</sup> इत्याख्याते पवनतन्यं मैथिजीवोन्मुखी सा।

भटक कर उज्जयिनी जाने को कह रहा है श्रीर उसे यह सूचना दे रहा है कि न जाश्रोगे तो तुम्हारा जीना श्रकारथ है। †

इसके पीछे अयोध्या में दरबार उठ आया और कालिदास हमारी पावन पुरी में पहुँचा। यहाँ उसने संस्कृत भाषा का सर्वोत्तम महाकाव्य रघुवंश रचना आरम्भ किया और इसमें "उस प्रसिद्ध तेजस्वी राजवंश की मुख्य बातें लिखीं जो सूर्य भगवान से निकला और जिसमें साठ प्रतापी और अनिन्य राजाओं के पीछे मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र ने अवतार लिया।" इनके पीछे इसमें अग्निवर्ण तक सूर्यवंशी राजाओं का संजित वर्णन है।

कालिदास अपने खामी के साथ हिमालय की तरेटी में देवीपाटन गया था और उसने पहिले और दूसरे सगों में पर्वत का दृश्य लिखा है। उसे चन्द्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय का पूरा ज्ञान था जिसका उसने सगे, ४ में वर्णन किया। उसने भूँ सी के किले से गङ्गा और यमुना का संगम देखा था (जहाँ से अब भी संगम का दृश्य सबसे अच्छा देख पड़ता है) और सगे १३ में उसकी छुटा दिखाई। वह अपने स्वामी के साथ उज्जैन से अयोध्या आया था, अयोध्या की उजड़ी दृशा उसने अपनी आँखों देखी थी, अयोध्या में राजधानी स्थापन करते समय भी उपस्थित था जिसका विवरण सगे १६ में है।

दुर्भाग्यवश रघुवंश समाप्त न हो सका। महाकवि के पास जगित्र-यन्ता का बुलावा आ गया और उसने अपनी अमर आत्मा को अपने इष्टदेव युगल सरकार को सौंप कर सरयू बास लिया और अपनी अमृल्य रचना को केवल भारतवासियों के लिये नहीं वरन् सारे सभ्य संसार के लिये उत्तम साहित्य का अन्तय धन छोड़ गया।

<sup>\*</sup> वकः पन्था यद्पि भवतो प्रस्थितस्योत्तराशाम्।

<sup>†</sup> वंचितोऽसि ।

## ग्यारहवाँ अध्याय

# अयोध्या के जोगी, बैस, श्रीवास्तव्य, परिहार और गहरवार वंशी राजा

जोगी—"जनश्रुति यह है कि राजा विक्रमादित्य ने श्रयोध्या में ८० वरस राज किया; उसके पीछे समुद्रपाल योगी ने जादू से राजा के जीव को उड़ा दिया श्रौर श्राप उसके शरीर में प्रविष्ट हो कर राजा बन बैठा। जोगियों का राज १० पीढ़ी तक रहा। उन्होंने ६४३ वरस राज किया। इसमें एक एक राजा का शासन काल बहुत बड़ा होता है।" \*

हमारा मत यह है कि अयोध्या में सनातन धर्म का प्रभाव मौर्यों के समय में भी नहीं घटा था। गुप्तों के चले जाने पर यहाँ साधुआं का राज स्थापित हो गया। राजा के शरीर में योगी के घुसने का तात्पर्य यही है कि उसने अपना अधिकार जमा लिया। गुप्तों के राज के अन्त से ६४३ वरस ४८० + ६४३ = ११२३ में समाप्त होते हैं और यह असंभव है।

बैस—हर्षवर्द्धन के राज में जो ई० ६०१ से ६४७ तक रहा, अयोध्या, कन्नोज राज के आधीन रही। फैजाबाद जिले के भिटौरा गाँव में प्रताप-शील और शीलादित्य के सिक्के मिले हैं। इन दोनों को मुद्राविज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान सर रिचर्ड बर्न प्रभाकर-वर्द्धन और हर्ष-वर्द्धन के उपनाम बताते हैं। चीनी यात्री ने जो इस नगर का वर्णन लिखा है वह उपसंहार में दे दिया गया है।

श्रीवास्तम—( श्रीवास्तव्य )—ई० ६४७ में हर्षवर्द्धन के मरने पर उसका राज छिन्न-भिन्न हो गया और घाघरा पार के श्रीवास्तव्यों ने राज-धानी और उसके श्रास पास के प्रान्त पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया।

<sup>\*</sup> Oudh Gazetteer, Vol. 1, page 3.

जोगी, बैस, श्रीवास्तव्य, परिहार और गहरवार वंशी राजा १३९ यह स्मरण रखने की बात है कि गुप्तों के चले जाने पर अयोध्या का शासन सुदूर की राजधानी से होता था और श्रीवास्तव्य, कभी पूरी और कभी अयूरी स्वतंत्रता से ईस्वी सन् की ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त तक अयोध्या का शासन करते रहे।

\* जान पड़ता है कि ईस्वी सन् की बारहवीं शताब्दी में श्रयोध्या से श्रीवास्तव्यों के पांव उखड़े और देश में मुसलमानों का श्रधिकार हो गया। हम अपनी कायस्थ वर्ण मीमांसा की अंग्रेज़ी भूमिका में लिख चुके हैं कि हमारे मुसलमान शासकों का भी माल के काम में बिना कायस्थों के काम न चला और मिस्टर पञ्चालाल जी, श्राई० सी० एस०, जो श्रीवास्तव्य ही हैं जिखते हैं कि ईस्वी सन् की तेरहवीं शताब्दी में अयोध्या का एक श्रीवास्तव्य उन्नाव ज़िले के असोहा परगने का क्रानुनगो मुक्ररर किया गया था। उन दिनों क्रानुनगो का वही काम था जा श्राज-कल डिप्टी कमिरनर श्रीर महत्तिम बन्दोवस्त करता है। इसके पीछे सुना जाता है कि सरयूपार श्रमोदे में श्रीवास्तव्य राजा रहे। चौदहवीं शताब्दी में राजा जगतसिंह सुबतानपुर के सुबेदार थे। ई० १३७६ में गोरखपुर के पास राप्ती के तट पर दोमनगढ़ के डोम राजा ने श्रमोड़ा परगने के कुरघंड गांव में एक पाँडे ब्राह्मण से कहा कि हमें अपनी बेटी दे दे। ब्राह्मण ने न माना और डोम ने उसके परिवार की कारागार में बन्द कर दिया। लड़की श्रयोध्या की यात्रा के बहाने राजा जगर्तासह के पास पहुँची और उनसे सरन मांगी। राजा जगर्तासह ने होस पर चढ़ाई कर दी और उसका मार कर लहकी उसके बाप का सौंप दी। ब्राह्मण लडकी पाकर कृतार्थ हो गया श्रीर उसने कहा "मैं श्राप के क्या दूँ मेरे पास सब से मंहगी वस्तु मेरा यज्ञोपवीत है " श्रीर उसने श्रपना जनेऊ उतार कर राजा के गले में डाल दिया। राजा ने ब्राह्मण का प्रतिब्रह स्वीकार कर लिया और उनके वंशज अब तक अमोड़ा के पांड़े कहलाते हैं। दिख़ी के साम्राट ने जगतिसह का श्रमोदा का राज दे दिया। कुछ दिन पीछे सूर्यवंशियों ने उनकी रियासत बंटा जी तो भी श्रीवास्तव्य बहुत दिनों तक श्रमीड़ा के परिहार—श्राठवीं शताब्दी में श्रयोध्या कन्नीज के परिहारों के शासन में चली गई। परिहारों का राज कन्नीज से १६० मील उत्तर श्रावस्ती से काठियावाड़ तक श्रीर कुरु तेत्र से बनारस तक फैला हुत्र्या था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा भोजदेव हुत्र्या जिसे श्रादिवराह भी कहते हैं। यह परमारवंशी राजा भोज से भिन्न था श्रीर इसने ई० ८४० से ८९० तक पचास बरस राज किया। सुलतान महमूद ग्रजनवी की चढ़ाई के समय कन्नीज में परिहार राजा राज्यपाल राज करता था। ई० १०१५ में चन्द्रदेव गहरवार ने परिहारों को परास्त कर दिया। परिहार वंश के पतन पर गड़बड़ मच गया। उन्हीं दिनों सैय्यद सालार मसऊद गाजी ने

राजा रहे। अयोध्या के निकत्ने हुये और श्रीवास्तः यों का हाल उपसंहार में है।

फ्रैज़ाबाद श्रीर उसके पास के ज़िलों के कायस्थ श्रव भी ब्र.ह्मणों श्रीर धाकुरों के बाद हिन्दू समाज के प्रतिष्ठित श्रक्ष माने जाते हैं; श्रीर पिछले सौ बरस के भीतर उस वंश में प्रसिद्ध पुरुष नवाब श्रासफ़द्दौला के मंत्री महाराज टिकैतराय, बलरामपूर के जनरल रामशंकर, फ्रैजाबाद के राय राम शरयादास बहादुर श्रीर श्रयोध्या के श्रानरेखुल राय श्रीराम बहादुर सी० श्राई० थे। श्रयोध्या छोड़ने के पीछे श्री वास्तव्य इलाहाबाद ज़िले के कड़े में श्राकर बसे श्रीर दूर दूर तक फैले। कड़े की पहिलों कट कहते थे। यह नगर बहुत बढ़ा था। यहां से पाँच मील उत्तर परिचम पारस गांव में सं० ११६७ का एक शिलालेख मिला है उसमें कड़े की श्रीमान लिखा है। गढ़वा का शिलालेख सं० ११६६ का है। इसमें से जैसा उपर लिखा जा चुका है श्रीवास्तव्य ठाऊर कहलाते हैं। हम यह भी लिख चुके हैं कि गढ़वा में श्रीवास्तव्य ठाऊर ने नवबह का मन्दिर बनाया था श्रीर मेवहड़ में सिद्धेश्वर का। इससे विदित है कि सात सौ बरस पहिले इलाहाबाद प्रान्त के श्रीवास्तव्य बड़े प्रतिष्ठित सनातन-धर्मी थे।

\* इसी राजा ने हारमान कर महमूद के कर (ख़िराज) देना स्त्रीकार किया जो शिजालेखों में तुरुकदंड कहजाता है।

जागी, बैस, श्रीवास्तव्य, परिहार और गहरवार वंशी राजा १४१ अवध पर आक्रमण किया और बहराइच में अपनी हिंडुयाँ सड़ने की छोड़ गया। उस समय अवध अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था परन्तु अवध गजेटियर के अनुसार उसके मुख्य सामना करनेवाले श्रीवास्तव्य थे यद्यपि लोग यही कहते हैं कि राजा सुहेलदेव ने जय पाई थी।

चन्द्र के विषय में एक शिलालेख लिखा है कि उसने अनेक शत्रु राजाओं के। जीत कर कान्यकुट्ज के। अपनी राजधानी बनाया। मिस्टर सी० वी० वैद्य लिखते हैं कि "हर्ष के समय से कन्नीज, भारतवर्ष का रोम, अथवा कुस्तुन्तुनिया हो रहा है। जो राजा उसे स्वाधिकृत करता वह भारतवर्ष का सम्राट माना जाता।" इस लिये चन्द्र ने यद्यपि कन्नीज के प्रतीहारों के आखिरी राजा को आसानी से जीत लिया तथापि अन्य राजाओं ने उसका विरोध किया होगा। चन्द्र के दो लेखों में पाँचाल के राजा के लिये "चपल" विशेषण प्रयोग किया गया है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि प्रतिहार राजा दूसरे बाजीराव के समान भागता फिरता था। और चन्द्र उसका पीछा करता था। "चन्द्र ने कन्नीज का राज लेकर देश को तुर्कों के त्रास से मुक्त किया। अपर लिखा जा चुका है कि कन्नीज के प्रतीहार राजा राजनी के सुलतान के। कर दिया करते थे। चन्द्र ने कर बसूल करने वालों के। मार भगाया। उसने काशी चुशिक (कन्नीज ?) उत्तर-केशल भी अपने अधीन कर लिया।था।

गहरवार वंश का सब से प्रसिद्ध राजा गोविन्द चन्द्र था।

गोविन्द चन्द्र बड़ा प्रतापी राजा था। उसी ने सबसे पहिले नरपित, ह्यपित, राजपित, राज्य विजेता का विरुद्ध प्रहण किया। इसकी दूसरी राजधानी बनारस थी। उसके युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर कायस्थ श्रीवास्तव्य ने व्यवहार कल्पद्रुम नाम का धर्मशास्त्र का प्रन्थ रचा। \* यह बड़ा दानी राजा था। इसके स्त्रब तक ४० दान पत्र मिले हैं।

<sup>\*</sup> Colebrooke's Digest of Hindu Law.

इस वंश का अन्तिम राजा जयचन्द्र भी बड़ा प्रतापी राजा था उसके नाम के दो शिलालेख मिले हैं, एक फैजाबाद में मिला था जिसमें सं० १२४४ में उसने कुमाली गाँव मारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण अलंग को दिया था। इस दानपत्र में विष्णु श्रौर लक्ष्मी देवता हैं। दूसरा दानपत्र इलाहाबाद में थोड़े दिन हुये मिला है। इसमें जयचन्द्र, परमभट्टारक इत्यादि राजावली पंचतयोपेत, श्रश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रपाधिपति, विविध-विद्या-विचार-वाचस्पति कहा गया है।

सन् ११९५ में जयचन्द्र मुहम्मद ग़ोरी से लड़ा। उसका हाथी उसे रणभूमि से लेकर भागा श्रीर गंगा में डूब गया। जयचन्द्र के मरते ही हिन्दू साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया।

### बारहवाँ ऋध्याय

# भारत में मुसलिम राज्य स्थापन से पहिले अयोध्या पर मुसलिमों के आक्रमण

मुसलमान कहते हैं कि सृष्टि के आरम्भ ही से अयोध्या मुसलमानों के अधिकार में रही। अल्लाहताला ने पहिले आदम को बनाया और जब उन्होंने शैतान के बहकाने से गेहूं खा लिया और किरदोस (स्वर्ग) से गिरा दिये गये तो लङ्काद्वीप में गिरे जहाँ पर्वत पर उनका तीन राज लम्बा चरण चिह्न अब तक दिखाया जाता है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि आदम किस डील-डौल के थे। आदम हज करने मक्के को जाया करते थे। उनके दो बेटों अयूब (Job) और शीस (Seth) की कबरें अयोध्या में बतायी जाती हैं। परन्तु सम्राट् अकबर के सुप्रसिद्ध मंत्री अबुल फजल ने इसके विषय में जो कुछ लिखा उसका सारांश यह है:—

"इस नगर में दो बड़ी क़ब्नें हैं, एक ६ ग़ज लम्बी, दूसरी सात गज की। साधारण लोग कहते हैं कि अयूब और शीश की क़ब्नें हैं और उनके विषय में विचित्र बातें कहते हैं।\*

इससे प्रकट है कि अबुलफजल को भी इन कन्नों के दावे पर सन्देह था।

श्रयोध्या में एक स्थान खुर्द ( छोटा ) मका भी है। थाने के पीछे तूफान वाले नूह की क़त्र नव गज लम्बी बतायी जाती है।

<sup>\*</sup> در این شهر در قبر بزرگ ساختهاند شش و هفت گزی بر خوانند خوابگاه شیث و ایوب پندارند و زواخت ها برخوانند - آئین اکبری جلد درم صفحه ۱۲۵ -

इतिहासज्ञ इन्हें गंजे शहीदां मानते हैं। वास्तव में यहाँ मुसलिम पदार्पण, विक्रम संवत् को ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ।

श्रलप्तगीन जो पहिले खुरासान श्रौर बुखारा के सामानी बादशाहों का गुलाम था काबुल श्रौर कंदहार के बीच के प्रान्त का राजा बन बैठा। ग्रजनी उसकी राजधानी थी। उसके मरने पर उसका बेटा इसहाक राज का श्रधिकारी हुश्रा परन्तु थोड़े ही दिन पीछे वि० १०२४ में सुबुक्तगीन नाम के गुलाम ने ग्रजनी को श्रपने श्रधिकार में कर लिया। सुबुक्तगीन के विषय में कहा जाता है कि उसने सबसे पहिले पञ्जाब के राजा जयपाल पर श्राक्रमण किया। परन्तु इतिहास के प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत चिन्तामणि विनायक वैद्य का यह मत है कि इतिहास में इन नाम के पञ्जाब के किसी राजा का पता नहीं लगता। उस समय कन्नौज में परिहार वंश का राजा राज्यपाल राज करता था, उसी से लड़ाई हुई। राज्यपाल का फारसी लिपि में राजा जयपाल बन जाना सुगम है। जयपाल हार गया श्रौर उसने सुबुक्तगीन को कर देना स्वीकार कर लिया जो शिला-लेखों में तुरुष्क-द्रुड कहलाता है। हिन्दुश्रों की हार का कारण डाक्टर विनसेण्ट स्मिथ ने यह लिखा है कि श्राक्रमणकारी मांसा-हारी, धर्मान्ध लड़ाके थे।

सुबुक्तगीन के पीछे उसका बेटा महमूद राजनी का बादशाह हुआ। उसने भारतवर्ष पर कई बार आक्रमण किये। उसका भाक्षा सैय्यद सालार मसऊद गाजी जो गाजी-मियाँ और बाले-मियाँ के नाम से प्रसिद्ध हैं, भारतवर्ष में आया और मारता-काटता सित्रख पहुँचा जो आज-कल बाराबङ्की जिले में एक छोटा सा नगर है परन्तु उस समय बड़ा समृद्ध था। यहाँ उसने डेरा डाला और देश जीत कर हिन्दुओं को मुसलमान करने के अभिन्नाय से उसने अपने सेना नायक सैकड़ीन और मियाँ रज्जब को बहराइच को ओर भेजा। मिलक कजल को बना-रस और अजीज उदीन को गोपामऊ रवाना किया। मसऊद की सेना

ईस्वी सन् १०३२ (वि० १००९) में बहराइच पहुँची जहाँ वालार्क (सूर्य नारायण) का बड़ा भारी मिन्द्र और एक तालाव था। कौशल्या नदी (कौड़ियाला) के किनारे युद्ध हुआ और ईस्वी १०३३ में मसऊद मारा गया और उसकी सारी सेना काट डाली गई। मुसलमानों में यह कथा प्रसिद्ध है कि मसऊद ने वालार्क का मिन्द्र देख कर कहा था कि हमारी जय हुई तो हम यहीं गड़ेंगे। दो सौ वर्ष पीछे जब मुसलिम राज धिर हो गया तब मिन्द्र तोड़ कर मसऊद की समाधि बना दी गई। और अवध गजेटियर में यह लिखा है कि क़ब्र में मसऊद का शिर सूर्य-नारायण के मूर्त्ति पर रक्खा हुआ है।

हमने तारीख सैच्यद्-सालार मसऊद् गाजी देखी हैं। उसमें कहीं गाजी मियाँ के अयोध्या आने की चर्चा नहीं हैं। \* गजेटियरकार † ने यहाँ तक लिखा है कि अयोध्या में उस समय श्रीवास्तव्य राजा प्रवल थे और मसऊद के हारने का कारण श्रीवास्तव्य ही हुये यद्यपि इतिहास में मसऊद का परास्त करनेवाला राजा सहेलदेव कहलाता है। सम्भव है कि इन्हीं श्रीवास्तव्यों के शिक्त को देख कर गाजी ने अयोध्या की ओर बढ़ने का साहस न किया हो, यद्यपि सित्रख से बहराइच की अपेज्ञा अयोध्या सित्रकट थी। अयोध्या ऐसे प्रसिद्ध स्थान में गाजी मियाँ या उनके सैनिकों में पदार्पण किया होता तो उक्त तारीख में उसका अवश्य वर्णन होता।

श्रयोध्या के कनक-भवन के श्रधिकारियों ने एक पत्र छापा है, जिसमें लिखा है कि कनक-भवन को ग़ाज़ी मियाँ ने नष्ट किया था। परन्तु ग़ाज़ी मियाँ के श्रयोध्या श्राने का प्रमाण संदिग्ध है।

महमृद के मरने पर राजनी का राज्य नष्ट हो गया। यहाँ तक कि

<sup>\*</sup> केवल एक ग्रन्थ दरविहिश्त ( در بهشت ) में ग़ाज़ी मियाँ का श्रयोध्या त्राना लिखा है परन्तु उसका समर्थन नहीं है।

<sup>†</sup> Oudh Gazetteer, Vol I. page 3.

वि० १२०७ में त्रालाउद्दीन हुसेन ने सात दिन रात राजनी को लूटा और कुछ कर्ने छोड़ कर सारा नगर नष्ट कर दिया। ऋलाउद्दीन के मरने पर उसका बेटा राज्य का उत्तराधिकारी हुआ परन्तु वह भी साल ही भर पीछे मार डाला गया और मुहम्मद विन साम गोर का शासक बना। मुहम्मद विन साम और पृथ्वीराज की लड़ाइयों की हार से अयोध्या के इतिहास का इतना ही सम्बन्ध है कि उस समय श्रयोध्या कन्नौज के गहरवारों के आधीन थी और गहरवारों के परास्त होने पर अयोध्या मुसलमानों के अधिकार में आ गई। इसी समय मखदूम शाह जूरन गोरी जो अपने भाई सुल्तान मुहम्मद ग़ारी के साथ भारतवर्ष में आया था, एक छोटी सी सेना ले कर अयोध्या पहुँचा । सनातन-धर्मियों की तो उसने कोई हानि नहीं की परन्तु आदि नाथ के मन्दिर को नष्ट कर दिया। इसका कारण यही हो सकता है कि जैन लोगों को सनातन धर्मियों से कुछ सहायता न मिली श्रौर हिन्दू जो जैन मन्दिरों का घएटा सुनना पातक समभते हैं, जैन मन्दिर नष्ट होने पर प्रसन्न ही हुये होंगे। कहा जाता है कि अयोध्या के बकसरिया टोले में अब भी जूरन के वंशज रहते हैं। मन्दिर फिर से बन गया है परन्तु मन्दिर की चढ़ौती मुसलमान ही लेते हैं।

## तेरहवाँ अध्याय।

# दिल्ली के बादशाहों के राज्य में अयोध्या।

कन्नीज के परास्त होने पर शहाबुद्दीन ग़ोरी ने ई० ११९४ में अवध पर आक्रमण किया और मखदूम शाह जूरन ग़ोरी अयोध्या में मारा गया और वहीं इसकी समाधि बनी। परन्तु बिल्तियार खिलजी ने सबसे पहिले अवध में राज्य प्रबन्ध किया और उसे सेना का एक केन्द्र बनाया। इसमें उसको बड़ी सफलता हुई, और उसने ब्रह्म-पुत्र तक अपने आधीन कर लिया। उसकी शिक इतनी बढ़ी कि दिल्ली के सुलतान कुतुबुद्दीन के मरने पर उसने अल्तमश को दास समम्म कर उसकी आधीनता स्वीकार न की। उसके बेटे ग्रयासुद्दीन ने बङ्गाल में स्वाधीन राज्य स्थापित कर दिया, परन्तु थोड़े ही दिनों में अयोध्या उसके वंश से छिन गई और बहराइच और मानिकपूर के बीच का प्रान्त दिल्ली के आधीन कर दिया गया। इसके पीछे हिन्दू बिगड़े और बहुत से मुसलमान मार डाले गये। हिन्दुओं को दमन करने के लिये शाहजादा-नसीरुद्दीन दिल्ली से

ई० १२३६ श्रीर ई० १२४२ ई० में नसीरुद्दीन तबाशी श्रीर क्रम्र-उद्दीन क़ैरान श्रयोध्या के हाकिम रहे। ई० १२५५ में बादशाह की माँ मलका जहाँ ने कतलग़ खाँ के साथ विवाह कर लिया श्रीर श्रपने बेटे से लड़ बैठी, इस पर बादशाह ने उसे श्रयोध्या भेज दिया। यहाँ कतलग़ खाँ ने विद्रोह किया श्रीर बादशाह के वजीर बलबन ने उसे निकाल दिया श्रीर श्रम्भलां खाँ संजर को हाकिम बनाया। परन्तु ई० १२५९ में वह भी बिगड़ बैठा श्रीर निकाल दिया गया। श्रमीर खाँ या श्रलप्तगीन उसके बाद हाकिम बनाया गया श्रीर उसने २० वर्ष तक शासन किया। बादशाह ने उसे बागी तुगरल को परास्त करने की श्राज्ञा दी। परन्तु श्रलप्तगीन हार गया श्रोर बलबन की श्राज्ञा से उसका सिर काट कर श्रयोध्या के फाटक पर रख दिया गया। यह फाटक कहाँ था, इसका पता श्रभी तक नहीं लगा। तुरारल को भी उसी के लश्कर में कुछ लोगों ने छापा मार कर मार डाला। इसके थोड़े ही दिन पीछे श्रयोध्या के एक दूसरे हाकिम करहत खाँ ने शराब के नशे में एक नीच को मार डाला। उसकी विधवा ने बलबन से फरयाद की। बलबन पहिले श्राप ही दास था, उसने करहत खाँ के ५०० कोड़े लगवाये श्रीर उसे विधवा को सौंप दिया।

बादशाह कैकुबाद और उसके बाप बुगरा खाँ में भी यहीं मेल-मिलाप हुआ था। एक की सेना घाघरा के इस पार पड़ी थी और दूसरे की उस पार पड़ी थी। फरहत के निकाले जाने पर खान जहाँ अवय का हाकिम बना। उसी के शासन-काल में हिन्दी, फारसी का सुप्रसिद्ध किव अमीर खुसरो दो वर्ष तक अयोध्या में रहा। यहीं की बोली में \* इसने फारसी-हिन्दी का कोश खालिकबारी रचा। उसके अनन्तर खिलाजी वंश के संस्थापक जलालुदीन का भतीजा अलाउदीन अयोध्या का शासक रहा। परन्तु वह इलाहाबाद जिले के कड़ा नगर में रहता था और वहीं उसने अपने चचा का सिर कटवा कर उसके घड़ को गङ्गा के रेते में फेंकवा दिया था। इन्हीं दिनों मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित हो कर कुछ स्त्रिय स्थाम देश को चले गये और वहाँ अयोध्या नगर बसाया जो आज-कल के नक़शों में जूथिया कहलाता है। इस नगर में एक बड़ा

<sup>\*</sup> ख़ालिकबारी की हिन्दी आदि से अन्त तक अयोध्या में अब तक बोली जाती है। यथा:—

इम्शब श्राज रात जो भई । दी शब काल रात जो गई॥ बिया बिरादर श्राउ रे भाई। बिनशीं मादर बैठरे (री नहीं) माई॥

साम्राज्य स्थापित किया गया जिसका लोहा चीन वाले भी मानते थे। यह राज्य ई० १३५० से १७५७ तक रहा। इस्वी सन् की चौदहवीं शताब्दी में अयोध्यापुर \* का आश्रित राजा संकोशी (श्री भोज) इतना प्रवल हो गया था कि उसने चीन के राजदूत को मार डाला। इस पर चीन के सम्राट मिंग ने अयोध्यापुर के राजा से विनती की कि अपने आश्रित को समका कर शान्त कर दों। †

इन्हीं दिनों स्वामी रामानन्द प्रकट हुये। भविष्य पुराण में लिखा है:—

रामानन्द शिष्यो ....... त्रयोध्यायामुपागतः

2k 2k 2k

## गले च तुलसी माला जिह्वा राममयी कृता।

श्चनुवाद्—"स्वामी रामानन्द का चेला श्रयोध्या गया। वहाँ उसने बहुत से मुसलमानों को वैष्णव बनाया। उन्हें तुलसी की माला पहनायी श्चीर राम राम जपना सिखाया।"

खलजी के पीछे तुरालक वंश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तुरालकों के समय में अयोध्या पर विशेष छपा दृष्टि रही। तारीख फीरोजशाही (تاريخ نيررز شاهي) में लिखा है कि मुहम्मद बिन तुरालक ने गङ्गा तट पर एक नगर बसाना चाहा था जिसका नाम उसने स्वर्गद्वारी (स्वर्गद्वार) रक्खा। मुसलमान बादशाह को हिन्दी नाम क्यों पसन्द आया इसका कारण हमारी समम में यही आता है कि उस समय अयोध्या का वह भाग जिसे आज-कल स्वर्गद्वारी कहते हैं, अत्यन्त सुन्दर और समृद्ध था। फीरोज तुरालक पहिली बार ई० १३२४ में और दूसरी बार ई०

<sup>\*</sup> जिस गाँव के पास जलालुद्दीन ख़िलजी का सिर काटा गया था वह श्रव तक गुमसिरा कहलाता है।

<sup>†</sup> J. R. A.S., 1905, p. 485 et. seq.

१३४८ में अयोध्या आया। उसके समय में मिलक सिगीन और आयीतुलमुल्क अयोध्या के शासक रहे। अकबरपूर में एक छोटे मक्तबरें में एक शिला लेख है जिससे प्रकट होता है कि उस समय मुसलिम राज स्थिर हो गया था और धर्मार्थ जागीरें लगायी जाती थीं।

थोड़े दिन पीछे अयोध्या जौनपूर की शरकी बादशाही में मिल गया।

बादशाह बाबर ई० सन् १५२८ में दल बल समेत अयोध्या की श्रोर बढ़ा श्रौर सेरवा श्रौर घाघरा के सङ्गम पर उसने डेरा डाला। यह सङ्गम अयोध्या से तीन कोस पूर्व था। यहाँ वह एक सप्ताह तक आस-पास के देश से कर लेने का प्रबन्ध करता रहा। एक दिन वह अयोध्या के सुप्रसिद्ध मुसलमान फकीर फजल अब्बास क्रलंदर के दर्शन को आया। उस समय बाबर के साथ उसका सेनापित मीर वाकी ताशकंदी भी था। बाबर ने फ़कीर को बड़े महंगे कपड़े और रत्न भेंट किये परन्तु फ़कीर ने उन्हें स्वीकार न किया। बाबर सब वहीं छोड़ कर अपने पड़ाव पर लौट गया। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि सारी भेंट उसके आगे पहुँच गयी। बाबर चिकत हो गया श्रौर नित्य फ़कीर के दर्शन को जाने लगा। एक दिन फकोर ने कहा कि जन्म स्थान का मन्दिर तोड़वा कर मेरी नमाज के लिये एक मसजिद बनवा दो। बाबर ने कहा कि मैं आपके लिये इसी मन्दिर के पास ही मसजिद बनवाये देता हूँ। मन्दिर तोड़ना मेरे "उसूल के खिलाफ है।" इस पर आप्रही फकीर बोल उठा "मैं इस मन्दिर को तुड़वा कर उसी जगह मसजिद बनवाना चाहता हूँ। तून मानैगा तो तुमे बद दुश्रा दूँगा।" बाबर काँप उठा श्रौर उसे श्रगत्या फकीर की बात माननी पड़ी और मीर वाकी को आज्ञा दे कर लौट गया।

<sup>\*</sup> जिस गाँव के पास जलालउल्लहीन का सिर काटा गया था वह श्रव सक इलाहाबाद जिले में गुमसरा कहलाता है।

मसजिद् बनवाने का एक दूसरा कारण "तारीख पारीना मदीनतुल श्रौलिया ( تاريخ پارينه مدينة الرليا ) में दिया हुश्रा है। श्रौर वह यह है—

"बाबर अपनी किशोरावस्था में एक बार हिन्दुस्तान आया था और अयोध्या के दो मुसलमान ककीरों से मिला। एक वही था जिसका नाम अपर लिख आये हैं और दूसरे का नाम था मूसा अशिकान । बाबर ने दोनों से यह प्रार्थना की कि मुक्ते ऐसा आशीर्वाद दीजिये जिससे मैं हिन्दुस्तान का बादशाह हो जाऊँ। ककीरों ने उत्तर दिया कि तुम जन्मस्थान के मन्दिर को तोड़ कर मसजिद बनवाने की प्रतिज्ञा करो तो हम तुम्हारे लिये दुआ करें। बाबर ने ककीरों की बात मान ली और अपने देश को लौट गया।"

इसके श्रागे मसजिद बनाने का ब्यौरा महात्मा बालकराम विनायक कृत कनकभवन-रहस्य से उद्धृत किया जाता है।

"मीर बाक़ी ने सेना लेकर मन्दिर पर चढ़ाई की। सत्तरह दिनों तक हिन्दुओं से लड़ाई होती रही। अन्त में हिन्दुओं की हार हुई। बाक़ी ने मंदिर के भीतर प्रवेश करना चाहा। पुजारी चौखट पर खड़ा हो कर बोला मेरे जीते जी तुम भीतर नहीं जा सकते।" इस पर बाक़ी मक्षाया और तलवार खींच कर उसे क़त्ल कर दिया। जब भीतर गया तो देखा कि मूर्तियाँ नहीं हैं, वे अदृश्य हो गई हैं। पछता कर रह गया। कालान्तर लद्मण्याट पर सरयू जो में स्नान करते हुए एक दिन्तणी ब्राह्मण्य को मूर्तियाँ मिलीं। वह बहुत प्रसन्न हुआ। कहते हैं कि उसकी इच्छा भी यही थी कि कोई सुन्दर भगवन्मूर्त्ति रख कर पूजा करे। अस्तु, पुजारी के वंशधरों ने जब सुना, तब तत्काल नवाब के यहाँ अपना दावा पेश किया। नवाब ने निर्णय किया कि जिसे मूर्तियाँ मिलीं हैं वही सेवा पूजा का अधिकारी है। निदान स्वर्ण द्वार पर मन्दिर बना, उसमें उन मूर्तियों की स्थापना हुई। उनकी सेवा-अर्चा अब तक उस ब्राह्मण्य

के वंशधर करते हैं। ठाकुर जी काले राम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें एक बड़े काले पत्थर पर राम पंचायतन की पाँच मूर्त्तियाँ खुदी हैं।

वाक़ी बेग ने मन्दिर की ही सामग्री से मसजिद बनवाई थी।
मसजिद के भीतर बारह और बाहर फाटक पर दो काले, कसौटी के
पत्थर के स्तम्भ लगे हुए हैं। केवल वे स्तम्भ ही अब प्राचीन मन्दिर
के स्मारक रह गये हैं। ऐसे ही दो स्तम्भ उक्त शाह जी की कन्न पर
थे। जो अब फैजाबाद के अजायब घर में रक्खे हुए हैं। इन स्तम्भों
को देख कर प्राचीन मन्दिर की सुन्दरता का कुछ कुछ अनुमान किया
जा सकता है। इनकी लम्बाई सात से आठ फीट तक है। किनारों पर
और बीच में चौखूँट हैं और शेष भाग गोल अष्टपहल है। इन
पर सुन्दर नक्क़ाशी का काम बना हुआ है। मसजिद के भीतर एवं
फाटक पर दो लेख खुदे हुए हैं उनसे मसजिद के सम्बन्ध रखने
वाली बातें माल्म होती हैं। मसजिद के भीतर वाला लेख-इस
प्रकार है—

بفرمودهٔ شاه بابر که عدلش بفرمودهٔ بنایست تا کاخ گردوں ملاقی بفا کرد این محبط قدسیان امیر باقی امیر سعادت نشان میر باقی بود خیر باقی چو سال بنایش عیان شد که گفتم بود خیر باقی (उपर्युक्त शेरों का नागरी अत्तर में पाठ ۱)

- (१) बफरमृद-ऐ-शाह बाबर कि अदलश; बनाईस्त ता काखे गरदूँ मुलाक़ी ॥
- (२) बिना कर्दें ईं महबते कुद्सियां ; त्रमीरे सत्र्याद्त निशां मीर बाक़ी।।

(३) बुझद खैर बाक़ी चूँ साले बिनायरा ; अयां शुद की गुफ़तम बुझद खैर बाक़ी।।

#### ( श्रदुवाद )

- (१) बाबर बादशाह की आज्ञा से, जिसके न्याय की ध्वजा आकाश तक पहुंची है।
- (२) नेकदिल मीर बाक़ी ने फरिश्तों के उतरने के लिये यह स्थान बनवाया है।
- (३) उसकी कृपा सदा बनी रहे। बुद्यद खेर बाक़ी—इसी के दुकड़ों से इसी इमारत के बनने का वर्ष ७३५ हिजिरी भी निकल आता है।

#### मसजिद के फाटक पर का लेख

بنام آنکه دانا هست اکبر
که خالق جمله عالم لامکانی درود مصطفی بعد از ستا یش
که سرور انبیاے دو جهانی فسانه در جهان بابر تلندر
که شد در درر گیتی کامرانی ( इसका नागरी श्रक्र में पाठ

- (१) बनामे आ्रांकि दाना हस्त अकबर; कि खालिक जुमला आलम ला-मकानी।
- (२) दरूदे मुस्तका बादज सतायश ; कि सरवर अम्बियाए दे जहानी।
- (३) फिसाना दर जहां बाबर क़लन्दर; कि द्युद दर दौरे गेती कामरानी। २०

#### ( त्रनुवाद )

- (१) उस परमात्मा के नाम से जो महान् श्रौर बुद्धिमान है, जो सम्पूर्ण जगत का सृष्टिकर्त्ता तथा स्वयं निवास-रहित है।
- (२) उसकी स्तुति के बाद मुस्तका की तारीक है। जो दोनों जहान तथा पैगम्बरों के सरदार हैं।
- (३) संसार में बाबर श्रीर क़लन्दर की कथा प्रसिद्ध है जिससे उसे संसार चक्र में सफलता प्राप्त हुई है।

यहाँ हम इतना और लिखना चाहते हैं कि बहुत थोड़े ही तोड़ फोड़ से मन्दिर की मसजिद बन गयी है। पुराने रावटी के खंभे अब मसजिद की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूसा आशिक़ान की क़ब कटरे की सड़क पर विसष्ठ कुँड के पास अब भी बतायी जाती है परन्तु क़ब का निशान नहीं है और वह जगह बहुत ही गन्दी है। एक जगह जन्म-स्थान के दो खंभे गड़े हैं। कहा जाता है कि जब मूसा आशिक़ान मरने लगे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जन्म-स्थान का मन्दिर हमारे हो कहने से तोड़ा गया है इससे इसके दो खंभे बिछाकर हमारी लाश रक्खी जाय और दो हमारे सिरहाने गाड़ दिये जायँ।

मुग़ल साम्राज्य में श्रयोध्या की महिमा घट गयी। इतना पता लगता है कि श्रकबर ने यहाँ ताँबे के सिक्कों की एक टकसाल स्थापित की थी।

# चौदहवाँ अध्याय । नवाब वज़ीरों के शासन में अयोध्या ।

ई० १७३१ (वि० १७८८) में सत्रादत खां जिसका नाम मुहम्मद श्रमीन बुरहानुल् मुल्क था श्रवध का सूबेदार बनाया गया। सत्रादत खां पहिले दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह का वजीर था। इसी से उसके वंशज स्वतंत्र हो जाने पर भी नवाब वजीर कहलाते थे। वह बादशाही के लड़ाई भगड़ों में फँसा रहा श्रौर श्रवध में बहुत कम श्राया। उसका प्रवल सामना करने वाला श्रवध में श्रमेठी का राजा गुरुद्त्त सिंह था जिसकी वीरता का बखान उसके दरबार के किंव कवीन्द्र ने यों किया है—

समर श्रमेठी के सरोष गुरुदत्तसिंह,
सादत की सेना समसेरन ते भानी है।
भनत किवन्द काली हुलसी श्रसीसन का,
सीसन का ईस की जमाति सरसानी है॥
तहां एक जोगिनी सुभट खोपरी लै तामें,
सोनित पियत ताकी उपमा बखानी है।
प्याला लै चिनी का छकी जोबन तरंग माना,
रंग हेतु पीवति मजीठ मुगलानी है॥\*

प्रचित इतिहास में इस लड़ाई का उल्लेख नहीं है। केवल इतना ही मिलता है कि सम्रादत खां के उत्तराधिकारी नवाब सफ़दर जंग ने राजा गुरुदत्त सिंह पर चढ़ाई की श्रीर श्रठारह दिन तक रायपुर के गढ़ की घेरे पड़ा था। पीछे गढ़ छोड़कर राजा रामनगर के बन के

<sup>\*</sup> महाराजा प्रताप नरायण सिंह के रसकुसुमाकर ए० १८७ से उद्भृत।

भाग गया। परन्तु हम उस घटना के भूठ होने का कोई कारण नहीं देखते जिसका उल्लेख ऊपर की घनाचरी में है।

सत्रादत की दूसरी लड़ाई गंगा के दित्तिण श्रसोथर के राजा भगवन्त राय खीचर के साथ हुई जिसमें खीचर राजा मारा गया।

सञ्चादत खाँ का प्रधान मंत्री दीवान द्याशंकर था।

सम्रादत खाँ के पीछे उसका दामाद मन्सूर त्राली उपनाम सफ़दर जंग त्रावध का शासक हुन्या। वह भी दिल्ली के बादशाह ही के भगड़ों में फँसा रहा। ऐसे एक भगड़े का वर्णन सूदन किव ने त्रापने सुजान चरित में किया है। यह त्रांश हमारे सिलेकशन्स फ़ाम हिन्दी लिटरेचर की जिल्द १ में उद्धृत है। इसमें मन्सूर ने सूरजमल जाट की बुला कर दिल्ली शहर लुटवाया और वादशाही सेना की परास्त किया था।

सफ़दर जंग के समय से अयोध्या के दिन फिरे। उसका प्रधान मंत्री और सेना नायक इटावे का रहने वाला सकसेना कायस्थ नवल राय था। नवल राय ने रहेलों को अवध से मार मगाया और अन्त में फ़र्र खाबाद के नवाब वंगरा की लड़ाई में धोखे से मार डाला गया। नवलराय वीर तो था ही बड़ा धर्मात्मा भी था और नवाब वजीरों में बड़ा प्रशंसनीय गुए। यह था कि अपने सेवकों और अपनी प्रजा को पूरी धामिक स्वतंत्रता दिये हुये थे। पिंडत माधवप्रसाद शुक्त ने सुदर्शन पत्र में लिखा है कि मुसलमान राज में अयोध्या मुसलमान मुदों के लिये "करबला" हुई। मन्दिरों की जगह पर मसजिदों और मक्तवरों का अधिकार हुआ। "अयोध्या का बिलकुल खरूप ही बदल दिया।" ऐसी आख्यायिका और मस्नवी गढ़ी गयीं जिनसे यह सिद्ध हो कि मुसलमान ओलिये फकीरों का यहाँ "कदीमी अधिकार है" ""।"

<sup>\*</sup> Selections from Hindi Literature published by the Calcutta University, book I.

इसी समय नवाब सफदर जङ्ग के कृपा पात्र सुचतुर दीवान नवलराय ने श्रयोध्या में नागेश्वर नाथ महादेव का वर्त्तमान मन्दिर बनवाया। लदमण जो के मन्दिर के विषय में ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि उन्हों दिनों किसी कायस्थ ने बनवाया था। हमने जहाँ तक जाँच की है इसका भी बनवाने वाला नवलराय ही था। नवलराय का मकान नवलराय के छत्ते के नाम से श्रव तक सरयू-तट पर विद्यमान है। प्रयागराज में जहाँ श्रव तक दारागञ्ज में उनके वंशज रहते हैं नवलराय का तालाब है जिसमें श्राज-कल स्थानिक म्युनिसिपलिटी गन्दा पानी भर रही है।

सफदर जङ्ग के पीछे उसका बेटा ग्रुजाउदौला बादशाह हुआ। उसने आजकल की अयोध्या से तीन मील पश्चिम फैजाबाद नगर बसाया और उसे इतना सजाया कि उसकी शोभा देख कर अंगरेज यात्री चिकत हो जाते थे। उसी ने घाघरा के तट पर ऊँचा कोट बनवाया। ग्रुजा-उदौला ने अंगरेजों से सन्धि कर ली। हहेलखंड जीत लिया गया और इलाहाबाद और अवध के सूबों में मिला दिया गया।

उसी शुजाउदौला के समय में फ़ैजाबाद में तिरपौलिया आदि इमा-रतें बनी और अनेक बाग बने जैसे, लाल बाग, ऐश बाग, बुलंद बाग, राजा भाउलाल का बाग और अंगूरी बाग। जवाहिर बाग में शुजाउदौला की मलका बहू बेगम का मक़बरा है। हयात बख्श और फ़रहत बख्श दो बाग अयोध्या में थे। इनमें से हयात बख्श बादशाह के मंत्री महाराज बालकृष्ण ने अयोध्या के सुत्रसिद्ध पंडित उमागति त्रिपाठी को दिला दिया। फ़रहत बख्श का एक भाग राजडुमरावें के पास है और दूसरा भाग दिगंबरी अखाड़ेवालों को गुतार पार्क के बदले दे दिया गया।

शुजाउदौला के समय में अयोध्या में खत्री आकर बस गये। ये सब अधिकांश "सूरत सिंह" के हाते में रहते थे परन्तु काल ने सब को नष्ट कर दिया। शुजाउदौला के शासन की एक घटना यहाँ पर दिखाने के लिये तिखी जाती है कि मुसलमान राजा स्वतंत्र होने पर भी प्रजा को सताते तो प्रजा उसका प्रतीकार भी कर सकती थी।

शुजाउद्दौला \* एक दिन हवा खाने निकले तो उनकी आँख एक जवान खत्री स्त्री पर पड़ी। उसको देखते ही नवाब साहेव उस पर लटट हो गये। महल में लौटने पर रात बड़ी बेचैनी से कटी। दूसरे दिन राजा हिम्मत बहादुर गोशाईं ने दो हिन्दू कुटनियाँ नवाब से मिलाईं। नवाब ने उन्हें इनाम देने का वादा करके उस स्त्री का पता लगाने भेजा। उन्होंने उसका खोज लगा कर नवाब को सूचित किया। तीन दिन बीते राजा गोशाईं ने अपने साथ के कुछ नागे उस स्त्री के घर आधी रात को भेज दिये और वे स्त्री का पलङ्ग उठा कर नवाब साहेब के पास लाये। नवाव ने अपना मनोरथ पूरा करके खी को फिर अपने घर भेजवा दिया। स्त्री ने अपने घर के पुरुषों से अपनी दुर्गति की कहानी कही। घरवालों ने समभ लिया कि युजाउदौला की अनुमति से नागे आये थे। उनमें कुछ लोग राजा रामनारायण दीवान के पास पहुँचे श्रीर श्रपनी पगड़ियाँ धरती पर डाल कर बोले "प्रजा पालन इसी का नाम है ? हम लोग श्रब यहाँ नहीं रह सकते; देश छोड़ कर चले जायँगे।" इतना सुनते ही राजा रामनारायण अपने भतीजे राजा जगत नारायण और कई हजार खत्री नङ्गे सिर और नङ्गे पाँव इस्माइल खाँ काबुली के पास गये और कहा कि "बादशाह ने प्रजा पीड़न पर कमर बाँधी है। आप हमें श्राज्ञा दें तो यहाँ से निकल कर श्रीर किसी देश को चले जायें।" इस्माइल खाँ बहुत बिगड़ा और कई मुग़ल सरदारों को बुला कर सारा व्यौरा कह सुनाया और यह निश्चित हुआ कि हिम्मत बहादुर और उसके भाई को नवाब से ले कर दएड देना चाहिये। नवाब न माने तो महम्मद कुली खाँ को बुला कर सिंहासन पर बैठा देना चाहिये और नवाव को जागीर दे दी जाय । नवाब ने उत्तर दिया कि "हिम्मत बहादुर ने जो कुछ किया

<sup>\*</sup> नज्मुज्गनी खाँ कृत तारीखे अवध हिस्सा १ ए० २८२।

हमारी श्राज्ञा से किया। जब तक हम जीते हैं तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं है कि हिम्मत बहादुर को दुख दे। हमें ऐसे राज का लोभ नहीं है। तम अपनी भीड़-भाड़ के घमएड में हो, हम भी तुम्हारा सामना करने को तैयार हैं।" इस पर मुग़ल सरदारों ने दर्बार में आना-जाना बन्द कर दिया और मुहम्मद कुली खाँ को इलाहाबाद से बुलवाया। शुजाउद्दौला की माता ने यह समाचार सुना तो राजा रामनारायण को श्रपनी ड्योढ़ी पर बुला कर परदे की स्रोट में बैठ कर उससे बोलीं कि ''श्रपने स्वामी के बेटे के साथ तुमको ऐसा बर्ताव करना उचित नहीं है। तमने उसके बाप से लाखों रूपये पाये। एक छोटी सी बात के लिये इतना दङ्गा करना उचित नहीं है। मैं मानती हूँ कि महम्मद क़ुली खाँ सफ़द्र जङ्ग का भतीजा है परन्त बाप का नाम बेटे से चलता है, भतीजे से नहीं। रामनारायण ने उत्तर दिया कि ''श्रापके बेटे मेरी जान चाहें तो हाजिर है। परन्तु उनकी चाल से देश उजड़ा जाता है श्रीर हित बैरी बने जाते हैं। यह सारा टंटा बखेड़ा इस प्रयोजन से किया गया कि फिर ऐसा काम न करें। इससे सारे हिन्द्रस्तान में उनकी बदनामी होगी" श्रौर राजा रामनारायण ने मुग्नल सरदारों को बुला कर ऐसी बातें कहीं कि सब राजी हो गये और खत्रियों को सममा बुमा कर घर भेज दिया।

हम श्रवध के बादशाहों के समय की एक दूसरी घटना लिखते हैं जिससे विदित होगा कि उस समय में पुलिस का प्रबन्ध कैसा था। बादशाह ग्राजीउद्दीन हैदर के राज में बालगोविन्द महाजन के घर पर संध्या समय डाका पड़ा। उसका अपराध धूमीवेग कोतवाल के सिर मढ़ा गया। उसने यह विनय किया कि ये डाकू बाहर के न थे। रोशन श्रली के घर में बहुत से बदमाश रहते हैं और रोशनश्रली का नाम डर के मारे कोई नहीं लेता। परन्तु कोतवाल की बात सुनी न गई और कोतवाल अपनी अप्रतिष्ठा से बचने के लिये विष खा कर मर गया।

शुजाउदौला के मरने पर फैजाबाद उनकी विधवा बहू बेगम की जागीर में रहा और उनके बेटे आसफउदौला ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। बहू बेगम का नगर में बड़ा आतक्क था। जब उसकी सवारी निकलती थी तो अयोध्या और फैजाबाद में घरों के किवाड़े बन्द हो जाते थे और जो तिलक लगाये हुये निकलता था उसको द्रख दिया जाता था। इसी से उस समय का एक दोहा प्रसिद्ध है:—

श्रवध वसन को मन चहै, पै विसये केहि श्रोर। तीन दुष्ट एहिं में रहें, बानर, बेगम, चोर॥

इसी समय वारन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के शासन में बहू बेगम श्रौर उनकी सास को नाना प्रकार के दुख देकर एक करोड़ बीस लाख रूपया ले लिया। यह घटना ईष्ट इरिडया कंपनी के शासन पर काला धच्चा है।

श्रासफुदौला के मंत्री महाराजा टिकयतराय श्रीवास्तव कायस्थ थे। पिहले टिकयतराय बहुत छोटे परों पर रहे। पीछे अपनी नीति-निपुणता से दीवान और राजा का पद पाया। दान पुण्य में बहुत प्रसिद्ध थे। बादशाही खजाने से हजारों रुपये ब्राह्मणों को दिये जाते थे। धर्मारमा राजा साहेब ने कई बारा लगवाये और अनेक पुल मन्दिर और धर्मशालायें बनवायीं। अयोध्या की हनुमानगढ़ी इन्हीं की धर्म-कीर्ति का प्रमाण्यस्वरूप अब तक वर्त्तमान है। इनके दान से अब तक हजारों। ब्राह्मण जी रहे हैं। लखनऊ का राजा का बाजार इन्हीं का बसाया हुआ है। प्रयागराज में मोती महल जिसमें आजकल दारागञ्ज हाईस्कूल है इन्हीं की बनवायी धर्मशाला थी। इस महापुरुष के विषय में तारीखे अवध में लिखा है कि राज काज से छुट्टी पाने पर इसके यहाँ मस्नवी मौलाना रूम और शेख सादी और हाकिज का चर्चा रहा करता था। ज्ञान प्रकाश में लिखा है कि राज टिकयतराय ने एक मसजिद और एक इमाम बाड़ा भी बनवाया था।

श्रासिकुद्दौला के सेनापित राजा भाऊलाल सकसेने कायस्थ थे जिनके नाम का महल्ला लखनऊ में श्रवतक भाऊलाल का बाजार कहलाता है। उसी महल्ले में श्रन्थकर्ता का मकान है। भाऊलाल के बाग का नाम कैजाबाद के वर्णन में उपर श्रा चुका।

बहू बेगम फ़ैजाबाद में ई० १८१६ में मरी ख्रौर जिस मक़बरे में वह गड़ी है वह ख्रवध में ख्रद्वितीय है। उसके चारों ख्रोर सुन्दर बाग है ख्रौर उसके खर्च के लिये माफी लगी हुई है।

शाही द्रबार लखनऊ में उठ जाने पर श्रयोध्या में कोई विशेष घटना नहीं हुयी। बादशाहों की छत्रछाया में महाराजा दर्शन सिंह और उनके द्रवारी कायस्थों ने श्रनेक मन्दिर बनवाये जो श्रव तक विद्यमान हैं।

श्चिन्तम बादशाह वाजिदश्चली के समय में एकं दुर्घटना हुई जिसका वर्णन बहू ॄबेगम के विश्वास-पात्र दराबश्चली खाँ के कुल के एक सज्जन ने भेजा है।

"गुलाम हुसेन नाम का एक सुन्नी फक़ीर हन्,मानगढ़ी के महन्तों के यहाँ से पलता था। वह एक दिन बिगड़ बैठा और सुन्नियों को यह कह कर भड़काया कि और ज़ज़ेब ने गढ़ी में एक मसजिद बनवा दी थी उसे बैरागियों ने गिरा दिया। इस पर मुसलमानों ने जिहाद की घोषणा कर दी और गढ़ी पर धावा बोल दिया। परन्तु हिन्दुओं ने उन्हें मार भगाया और वे जन्मस्थान की मसजिद में छिप गये। कप्तान आर, मिस्टर हरसे और कोतवाल मिरजा मुनीम बेग ने भगड़ा निपटाने का बड़ा उद्योग किया। बादशाही सेना खड़ी थी परन्तु उसको आज्ञा थी कि बीच में न पड़े। हिन्दुओं ने फाटक रेल दिया और युद्ध में ११ हिन्दू और ७५ मुसलमान मारे गये। दूसरे दिन नासिरहुसेन नायब कोतवाल ने मुसलमानों को एक बड़ी कबर में गाड़ दिया जिसे गंजशहीदाँ कहते हैं।

इसके पीछे मुसलमानों ने वाजिद्ञ्यली शाह को अर्ज़ी दी कि हिन्दुओं ने मसजिद गिरा दी। इसके प्रतिकूल भी कुछ मुसलमानों ने अर्ज़ी भेजी। वादशाह के एक अर्ज़ी पर यह लिखा।

> हम इरक के बन्दे हैं मज़हब से नहीं वाकि फ़ । गर कावा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या ?

बादशाह ने एक कमीशन बैठाया जिसने महन्तों को जिता दिया। इस न्याय से संतुष्ट होकर लार्ड डलहौजी ने बादशाह को मुबारक-बादी दी।

परन्तु मुसलमान सन्तुष्ट न हुये और लखनऊ ज़िले की अमेठी के मोलवी अमीरअली ने हन्मान गढ़ी पर दूसरा धावा मारने का प्रबन्ध किया। बादशाह ने मना किया परन्तु उसने न माना और रुदौली के पास शुजागञ्ज में मारा गया। इसके पीछे बादशाह तख्त से उतार दिये गये और नवाबी का अन्त हो गया।

# पन्द्रहवाँ अध्याय । अयोध्या के शाकद्वीपी राजा । \*

श्रयोध्या का इतिहास बिना शाकद्वीपी राजाश्रों के वर्णन के श्रपूर्ण रहेगा। तीस वर्ष हुये श्रीमान महाराजा प्रतापनारायण सिंह बहादुर के० से० श्राई० ई० श्रयोध्यानरेश ने हम से श्रपने वंश का इतिहास लिखने के लिये कहा था श्रीर उसके लिये कुछ सामग्री भी दी थी। फैजाबाद के भूतपूर्व कमिश्नर कोर्नगी साहेब ने श्रंगरेजी में एक हिस्ट्री श्रव श्रयोध्या ऐएड फैजाबाद ( History of Ajodhya and Fyzabad) लिखी थी जिसके एक श्रंश की नक़ल हमारे पास है। उन्हीं के श्राधार पर यह संचित्त इतिहास लिखा जाता है।

शाकद्वीपियों की उत्पत्ति

शाम्ब-पुराण अध्याय ३८ में लिखा है:— शाकद्वीपाधिपः पूर्वमासीद्राजा प्रतर्दनः। स सदेहो रिवं गन्तुश्चकमे भूरिद्विणः॥ विप्रास्तम् प्राहुरीशानक सदेहे। गमिष्यसि। सौरयक्षं वयं कर्जुक्तमाः सर्वकामिकम्॥ तपस्तेपे नृपस्तीव्रं वर्षाणाश्च शतत्रयम्। ततः प्रसन्नो भगवानाह भूपं वरार्थिनम्॥ वरं वरय भूपाल, किंतेऽभीष्टं द्दामि तत्। सौरयक्षं करिष्यामि याजकाः सन्ति नैव मे॥

<sup>\*</sup> यह प्रसंग महाराजा त्रिलोकीनाथिंसह जी के लिखाये इतिहास के भ्राधार पर लिखा गया है जो हमें महाराजा प्रतापनारायणिंसह जी से मिला था।

यस्मिन् कृते मखे यामि सदेहस्त्वां दिवस्पते।
ततः स भगवान् दभ्यो चणम्मीलितलोचनः॥
सूर्यप्रमा मण्डलतो ब्राह्मणाः सप्त तत्चणात्।
श्राविरासन् ब्रह्मविदो वेदवेदाङ्गणारगाः॥
ततस्तानाह भगवान् विप्रान्यज्ञान्तकर्मणि।
युष्माकं सन्तिर्भूमौ यथा स्यादनणियनी॥
पावनार्थञ्चलोकानान्तथा नीतिर्विधीयताम्।
ततस्ते जनयामासु र्मनसा तनयाञ्छुभान्॥
हे हे कन्ये सुतौ हो तेषां वृद्धिः क्रमादभूत्।

"पूर्वकाल में प्रतईन शाकद्वीप का राजा था, उसकी यह कामना हुई कि हम सदेह सूर्य-लोक को चले जायँ। ब्राह्मणों ने उससे कहा कि हम लोग सारी कामनात्रों का पूरा करनेवाला सौरयज्ञ नहीं करा सकते। इससे तुम सूर्य-लोक में सदेह न जाञ्रोगे। ब्राह्मणों के वचन सुन कर राजा ने ३०० वर्ष तक कड़ी तपस्या की। तब सूर्य भगवान् प्रसन्न हो कर प्रकट हुये और उनसे बोले हे राजा ! जो चाहते हो, माँग लो, हम वही वर देंगे। राजा ने उत्तर दिया कि हम सौरयज्ञ करना चाहते हैं परन्त हमको कोई यज्ञ करानेवाले नहीं मिलते। सौरयज्ञ कराने का हमारा प्रयोजन यह है कि हम सदेह श्राप के पास पहुँच जायँ। इस पर सूर्य भगवान ने आँखें बन्द कर, एक च्राण ध्यान किया और उनके प्रभा-मण्डल से उसी चए सात ब्राह्मण प्रकट हुये। सातो ब्रह्म-ज्ञानी श्रौर वेद-वेदाङ्ग के पारंगत थे। उनको सूर्य भगवान ने यज्ञ का सम्पूर्ण कर्म बताया और कहने लगे कि तम लोगों को ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे लोकों को पवित्र करने के लिये पृथ्वी तल पर तुम्हारी सन्तान सदा बनी रहे। इस पर उन ब्राह्मणों ने मानस-सन्तान उत्पन्न की। प्रत्येक के दो-दो पुत्र और दो-दो पुत्रियाँ हुई और क्रम से उनकी संसार में वृद्धि होती रही।"

## शाकद्वीपियों के इस देश में आकर वसने का कारण

श्रीकृष्ण श्रीर जाम्बवती के पुत्र शाम्ब श्रपने पिता के शाप से कोढी हो गये थे। इस रोग से मुक्त होने का उपाय उनको यही सूमा कि सूर्य नारायण की उपासना करें। इस विचार से उन्होंने देविषें नारद से सुर्य नारायण की उपासना की विधि पूछी और उत्तर को चले गये। वहाँ उन्होंने कड़ी तपस्या की और रोग से मुक्त हुये। इधर अयोध्या के राजा बृहद्वल \* ने देवतात्रों की आराधना की विधि कुल-गुरु विसिष्ट से पूछी । विसष्ट जी ने उनको सारी विधि बतलाई ख्रौर नारद के उपदेश से शाम्ब के कुष्ट रोग से मुक्त होने का बृतान्त कहा। इन घटनाओं को लेकर वेद्व्यास ने शास्व पुराण रचा श्रौर यह पुराण सौनकादि की प्रार्थना से सूत ने नैमिषारएय में सुनाया। शाम्ब पुराण में लिखा है कि कुष्ट रोग से मुक्त होने पर शास्व चन्द्र-भागा नदी में स्नान करने के लिये गये। यहाँ उनको सूर्य नारायण की एक प्रतिमा देख पड़ी। शाम्ब सूर्य-देव के भक्त थे ही उन्होंने यह संकल्प किया कि एक मन्दिर बनवा कर मृत्ति की उसमें स्थापना करा दें और एक योग्य त्राह्मण को पूजा ऋर्चा के लिये नियत कर दें। ऐसे ब्राह्मण के लिये उन्होंने देविष नारद से पूछा तो नारद ने उत्तर दिया कि इस विषय में तुम्हें सूर्यनारायण की आज्ञा लेनी चाहिये। इस पर शाम्ब फिर सूर्यदेव की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यनारायण ने उनको दुर्शन दिया और बोले कि इस देश में काल पड़ा हुआ है। शाकद्वीप में ऐसा ब्राह्मण मिल जायगा। तुम शाकद्वीप चले जात्रो श्रीर वहाँ से द्वारका में उस ब्राह्मण को ले त्रात्रो। शाम्ब ने द्वारका जाकर श्रीक्रष्ण जी से सारा ब्रत्तान्त कहा और उनकी आज्ञा से गरुड़ पर सवार होकर शाकद्वीप को गये श्रोर वहाँ से श्रद्ठारह बाह्मण लाये, जिनके नाम ये हैं :-- १ मिहिरांग्र,

<sup>\*</sup> सूर्यवंशी राजात्रों की सूची का ६४वाँ राजा जो महाभारत में अभिमन्यु के हाथ से मारा गया था।

२ ग्रुमांग्रु, ३ सुधम्मां, ४ सुमति, ५ बसु ; ६ श्रुतिकीर्त्ति, ७ श्रुतायु, ८ भरद्वाज, ९ पराशर, १० कौण्डिन्य, ११ कश्यप, १२ गर्ग, १३ भृगु, १४ भव्यमित, १५ नल, १६ सूर्यदत्त, १७ अर्कदत्त, १८ कौशिक।

फिर मन्दिर बनवा कर उस मूर्ति की प्रतिष्ठा की । जब ब्राह्मण लोग प्रतिष्ठा से निवृत्त हुये तो अपने देश को चले । श्रीकृष्ण जी ने उनसे कहा कि कुछ दिन यहाँ और ठहरो । इसके पीछे गरुड़ को आज्ञा दी गई इन ब्राह्मणों को शाकद्वीप पहुँचा दो । गरुड़ ने उन लोगों से यह प्रतिज्ञा करा ली कि जब शाकद्वीप को प्रस्थान करें तो बीच में कहीं न ठहरें । ब्राह्मण लोग ३० वर्ष तक द्वारका में रहे ।

#### मगध में शाकद्वीपियों का निवास

इसी बीच में श्रीकृष्ण जी ने लीला सँवरण किया। तब उन ब्राह्मणों को द्वारका में रहना अच्छा न लगा और गरुड़ पर सवार हो कर शाक-द्वीप की स्रोर चले। जब मगध-देश के ऊपर पहुँचे तो वहाँ रोना-पीटना सुन पड़ा। ब्राह्मण लोग बड़े व्यय थे। उनके पूछने परगरुड़ ने कहा कि मगध-देश के राजा धृष्टकेतु को कोढ़ हो गया है इसी कारण उसने मरने की ठान ली है और चिता के लिये लकड़ियों का ढेर लगा है। राजा बड़ा धर्मात्मा है श्रोर उसके राज में सब सुखी हैं। इसी से उसकी सब प्रजा उसके लिये रो रही है। ब्राह्मणों को द्या आई और उन्होंने गरुड़ से कहा कि 'क्या इस देश में ऐसा तपस्वी नहीं है जो राजा को इस रोग से मुक्त करे' ? गरुड़ ने उत्तर दिया यहाँ ऐसा कोई होता तो शाम्ब आप लोगों को क्यों बुलाते। ब्राह्मणों ने गरुड़ से कहा कि पृथ्वी पर उतरो। राजा उनके दर्शनों से कृतकृत्य हो गया। मिहरांशु ने उसे अपना चरणोदक पिलाया और राजा का केाढ़ अच्छा हो गया। तब ब्राह्मणों ने गरुड़ से कहा कि हमें शाकद्वीप पहुँचा दो। गरुड़ ने कहा कि आप से प्रतिज्ञा करा चुका हूँ अब आप यहीं रहिये । कृतज्ञ राजा ने ब्राह्मगों को अपने देश में आदर से रक्खा और गङ्गा-तट पर कई गाँव दिये। ब्राह्मगों

से चार अर्थात् श्रुतिकीत्तिं, श्रुतायु, सुधम्मां, और सुमित ने सन्यास ले लिया और तपस्या करने की बद्दिकाश्रम चले गये। शेष १४ मगध में रहे और वसु ने अपनी बेटियाँ उनकी विवाह दीं। उन्हीं की सन्तान आज-कल मगध देश में बसी है।

## गोत्र और शाखा

मिहरांग्र, भारद्वाज, कौरिडन्य, कश्यप, गर्ग की सन्तान वढ़ी और प्रसिद्ध हुई। इसी कारण शाकद्वीपियों के छः घर बन गये और प्रत्येक घर के मूल-पुरुष का नाम गोत्र कहलाया। आज-कल शाकद्वीपियों के ७२ घर गिने जाते हैं, अर्थात् उर २४, आदित्य १२, मर्ग्डल १२, अर्क ७। शेष इन्हीं की शाखायें हैं।

मिहरांशु की सन्तान ने बड़े बड़े काम किये थे इसितये उनकी शाखा श्रिधिक प्रतिष्ठित मानी जाती है। जो शाखा जिस गाँव में बसी उसी गाँव के नाम के प्रसिद्ध हुई। जैसे उर से उर्वार।

हमारा अभिप्राय केवल महाराजा मानसिंह के कुल का वर्णन करना है। इस्रालये और कुलों के विस्तार लिखने की आवश्यकता नहीं।

#### अयोध्या का शाकद्वीपी राजवंश

इस वंश के पहिले प्रसिद्ध राजा महाराजा मानसिंह हुये। महाराजा साहेब गर्ग गोत्र के थे और इनके पूर्व पुरुष विलासू गाँव में रहते थे। यह गाँव गङ्गा तट पर श्रव तक बसा हुआ है और राजा धृष्टकेतु से मिला था। यहाँ गर्ग गोत्र के बिलसिया ब्राह्मण रहते हैं और उनसे बिरादरी का श्राना जाना श्रव तक चला जाता है। इसी कारण महाराजा साहेब का गर्ग गोत्र बिलासियाँ पुर और द्वादश श्रादित्य शाखा है। बिलासी गाँव के एक बड़े प्रसिद्ध पण्डित दिल्ली पहुँचे और गुणा श्रवकार बादशाह ने उनको मम्मवारी गाँव की जिमीदारी दी। यह गाँव श्रकवर बादशाह के समय तक उनके पास रहा। श्रकवर के मसने पर मम्मवारी के पुराने जिमीदारों ने डाका डाल कर सारे पाठकों

को मार डाला। केवल एक स्त्री भाग कर एक चमार के घर में छिपी। वह स्त्री गर्भवती थी। चमार उसे दूलापूर ले गया। दूलापूर के जमींदार की स्त्री का मैका उसी गाँव में था जहाँ की वह ब्राह्मणी थी। इस कारण जमींदार ने उसको मैके पहुँचा दिया। मैके में ब्राह्मणी के जोड़िया लड़के पैदा हुये। एक का नाम मधुसूदन और दूसरे का टिकमन पाठक था। जब दोनों भाई सयाने हुये तो अपनी पुरानी जमींदारी लेने की उनको चिन्ता हुई और दूलापूर आये। दूलापूर के जमींदार ने उनसे सारा ब्यौरा कहा और रात को उन्हें मम्मवारी ले जाकर सारा गाँव दिखाया। यहाँ उनको वह चमार भी मिला जिसके घर में उनकी माता ने शरण ली थी। तब दोनों भाई दिख्ली पहुँचे और बादशाह औरंगज़ेब से फरयाद की। बादशाह ने उन्हें मम्मवारी गाँव के अतिरिक्त ९९ गाँव और दिये और उनको चौधरी को उपाधि देकर अपने देश को लौटा दिया।

# महाराजा मानसिंह के पूर्वपुरषों का फ़्रैज़ाबाद के ज़िले में पिलया गाँव में आना

जब मुर्शिदाबाद के हाकिम नवाब क़ासिम अलीखाँ ने शाहाबाद जिले को अपने शासन में कर लिया उस समय उनके अत्याचार से मम्भवारी की जिमीदारी नष्ट होगई और महाराज मानसिंह के प्रिपतामह अपना देश छोड़ कर गोरखपुर के जिले में विडहल के पास नरहर गाँव में जाकर बसे। उनके बेटे गोपाल पाठक ने अपने बेटे पुरन्दर राम पाठक का विवाह पिलया गाँव के गङ्गाराम मिश्र की बेटी के साथ कर दिया और पिलया में आकर बस गये।

पुरन्दर राम जी के ५ बेटे थे, त्रोरी, शिवदीन, दर्शन इन्छा श्रौर देवीप्रसाद। श्रोरी ने १४ वर्ष की अवस्था में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रिसाले में नौकरी करली श्रौर लार्ड कार्नविलस के साथ कई लड़ाइयों



राजा बख़तावर सिंह

में वीरता दिखाई। एक बार छुट्टी लेकर लखनऊ की सैर को आये और बेलीगारद के सामने अपने एक मित्र से बात-चीत कर रहे थे कि उधर से श्रवथ के नव्वाब सत्रादत श्रली खाँ की सवारी निकली। श्रोरी वहत श्रच्छे डील डौल के वीर पुरुष थे। नव्वाव साहब ने उनको वहत पसन्द किया और चोबदार से बोले कि इस जवान से कहा कि हमारी सरकार में नौकरी करे। खोरी ने उत्तर दिया कि हम आपकी सेवा करने में अपनी प्रतिष्ठा समभते हैं परन्त हम अंग्रेजी सरकार के नौकर हैं। नव्याब साहब ने तरन्त लखनऊ के रेजिडेएट डेली साहब की लिखा श्रीर श्रोरी के। ८ सवारों का दक्षादार बना कर श्रपनी श्रर्देली में रक्खा। एक दिन नव्वाब साहब ह्वादार पर वाहर निकले थे। रास्ते में उन पर किसी ने तलवार चलाई। वह हवादार की तान में लगी। दूसरा वार फिर करना चाहता था कि वीर त्रोरी ने भापट कर उसका एक ऐसा हाथ मारा कि वह वहीं मर गया। इस पर नव्वाब साहब बहुत प्रसन्न हुये और खिलअत देकर पलिया उनकी जागीर कर दी और जमादारी का स्रोहदा देकर उनके। सौ सवारों का स्रक्षसर बनाया। इसके कुछ ही दिन पीछे रिसालदार बना दिये गये और उनका नाम श्रोरी से बदल कर बख्तावर सिंह कर दिया गया। नव्वाब सञ्चादत ऋली खाँ के मरने पर जब गाजीउद्दीन हैदर बादशाह हुये तो उन्हें राजा की उपाधि मिली। उनकी ख़ैरख्वाही के कारण दरबार में उनकी प्रतिष्ठा और उनका श्रध-कार बढता गया जो किसी दूसरे की प्राप्त न था। कुछ दिन बाद उन्होंने श्रपने भाई दर्शनसिंह को चकलेदारी दिलवायी। उन्होंने भी श्रपने इलाके का बहुत अच्छा प्रवन्ध किया और राजा की पदवी पायी। उन्हीं दिनों शिवदीन एक बड़ा डाकू था। वादशाह की आज्ञा से उसका दमन किया गया और राजा को बहादुर का पद मिला। इसी तरह दोनों की बाद-शाह नसीरुद्दीन के समय में उन्नति होती रही। राजा दर्शनसिंह ने शाहगंज में सुदृढ़ कोट, बाजार और महल बनवाये। श्री अयोध्या में दर्शनेश्वरनाथ का पत्थर का शिवाला बनवाया जो अवध प्रान्त में अद्वितीय है। सूर्यकुरिंड का पक्षा तलाव और उसी के पास दर्शन नगर
बाजार उनके कीर्त्ति के स्तम्भ अब तक विद्यमान हैं। उनकी वीरता,
उनका दान, उनका न्याय और राज-विद्रोहियों (सर्कशों) का दमन
संसार में प्रसिद्ध है। इस अन्तिम काम के लिये उनका बादशाही से
सरकोंबे सरकशां सलतनत बहादुर (سرکوب سرکشان سلطنت بهادر)
की उपाधि मिली थी।

राजा दर्शनसिंह की वीरता बखान में इतिहास का यह श्रंश बहुत बढ़ जायगा। राजा दर्शनसिंह ५ वर्ष तक वैसवाड़े के नाज़िम रहे। वैसवाड़े के तालुकदार क्या बड़े क्या छोटे सरकारी जमा देना जानते ही न थे। उनका बल बहुत बढ़ा हुश्रा था श्रौर उनकी गढ़ियों पर तोपें चढ़ी रहती थीं। दर्शनसिंह ने कुछ बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों के नाम परवाने जारी किये जिनमें यह लिखा था कि श्रपनी भलाई चाहते हो तो तुरन्त उपस्थित हो कर सरकारी जमा दाखिल करो। ताल्लुकदारों ने परवाने पाकर युद्ध करना निश्चय कर दिया। राजा दर्शनसिंह ने पहिले धावा मार कर मुरारमऊ की गढ़ी तोड़ी श्रौर गढ़ी के रक्तक एक पगडण्डी के रास्ते निकल भागे। इस गढ़ी के टूटने से श्रौर ताल्लुकदारों के छक्के छूट गये।

बलरामपूर के ताल्लुकेदार राजा दिग्विजयसिंह जी सरकारी जमा नहीं देते थे। राजा दर्शनसिंह ने सेना समेत बलरामपूर की गढ़ी पर चढ़ाई कर दी। राजा गोरखपूर को भाग गये और दूसरे साल नैपाल की तराई होकर अपने देश को लौटना चाहते थे कि राजा दर्शनसिंह ने समाचार पाकर एक लम्बी दौड़ लगाई और राजा के डेरे पर धावा मार दिया।\* राजा अपना प्राण बचा कर भागे। उस दिन आने जाने में ४५ कोस की दौड़ हुई। नैपाल के हाकिम गोसाई जयकुष्ण पुरी ने सीमा पार करके नैपाल राज में प्रवेश करने के लिये दर्शनसिंह की शिकायत

<sup>\*</sup> Oudh Gazetteer, p. 218.

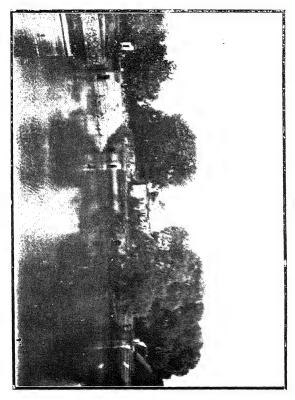

सूर्यकुएड



राजा दरीन सिंह सरकेांबे सकेशने सल्तनत बहादुर

नैपाल-दर्बार में की। नैपाल के रेज़िड़ेण्ट ने लखनऊ के रेज़िड़ेण्ट की लिख भेजा। वादशाही दर्बार से जवाब लिया गया और यह निर्णय हुआ कि लूट पाट में नैपाल की प्रजा की जो हानि हुई है वह राजा दर्शन सिंह से दिलवा दी जाय। राजा साहब ने हानि का १४५३) तुरन्त दे दिया और फिर अपने काम पर वहाल हुये। वादशाह अमजद अली शाह के समय में जब तक नव्वाब मुनव्वरज्दौला वजीर रहे सारी सलतनत का प्रबन्ध राजा दर्शनसिंह को सौंपा गया। राजा साहब ने यहाँ तक इक़रार नामा लिख दिया कि सरकारी जमा में जो कुछ बाक़ी रहेगा उसे हम देंगे। इसी समय में उनको कचहरी करने के लिये लालवारा दिया गया जहाँ अयोध्या-राज का प्रासाद अब तक विद्यमान है। इसी समय वीमार हो कर अयोध्या चले आये और श्रावण सुदी अभी को अयोध्यावास लिया। राजा दर्शनसिंह के भाई इंच्छासिंह भी सुल्तानपूर, गोंडा और बहराइच के नाजिम रहे। उनके सबसे छोटे बेटे का नाम रघुवर दयाल था। वह भी १२५३ कसली में गोंडा और बहराइच के नाजिम हुये शहरा की उपाधि मिली।

# राजा वरुतावर सिंह और राजा दर्शनसिंह का मिल कर इलाका मोल लेना।

जब राजा बक्तावर सिंह ने अपने भाइयों को ऊँचे-ऊँचे पद दिलवा दिये तो उनकी यह इच्छा हुई कि अब जिमीदारी लेनी चाहिये और उन्होंने अनुमान १५०० गाँव मेल ले लिये और अपने सुप्रबन्ध से प्रजा की प्रसन्न रक्खा। जब मेजर स्लीमन ने सूबे अवध का दौरा किया तो मेहदौना राज की प्रजा की स्मृद्धि देख कर बहुत प्रसन्न हुये जिसका वर्णन उनकी पुस्तक में किया गया है।

जब वादशाह नसीरउद्दीन हैदर का देहान्त हुआ और मेजर लो (Low) रेजिडेण्ट मुहम्मद अली शाह का तख्त पर बैठाने के लिये अपने

साथ दरे-दौलत पर लाये, उस समय बादशाह बेगम और मुझाजान एक हजार हथियारबन्द सिपाहियों को लेकर महल में घुस आये। मुझाजान ने कहा कि सलतनत हमारी है और तख्त पर बैठ कर यह हुक्म दिया कि मुहम्मद आली शाह उसका बेटा आजमद्आली शाह और उसके पोते वाजिद्आली का बध कर दिया जाय। राजा बखतावरसिंह ने बड़ी बुद्धिमानी से मुहम्मद्आली शाह के परिवार को छिपाया। इतने में मिहिश्याव की छावनी से सेना आ गई। मुझाजान और बादशाह बेगम पकड़ लिये गये और मुहम्मद्आली शाह तख्त पर बैठाये गये। मुहम्मद्मस्मानी और जागीर देकर उन्हें मेहदौना के राजा की पदवी दी। इसी समय बखतावर सिंह के। वह तलवार दी गई जिसे कि ईरान के बादशाह नादिरशाह ने दिल्ली के बादशाह मुहम्मद्आली शाह के। उपहार में दिया था और मुहम्मद्शाह से नव्वाब सफद्रजंग ने पाया था।

## सर महाराजा मानसिंह बहादुर, के० सी० एस० आई०, कायमजंग

राजा दर्शनसिंह के मरने पर सारे राज में गड़बड़ मच गया। जिन ताल्लुकेदारों का राज राजा बखतावर सिंह ने ले लिया था, सब बिगड़ गये और अपनी-अपनी जिमींदारी दबा बैठे। राजा दर्शनसिंह के दो बैटे राजा रामअधीन सिंह, राजा रचुबर सिंह और कुछ और प्रतिष्ठित अधिकारियों ने यह निश्चय किया कि अपना देश छोड़ कर अंग्रेज़ी राज में चले जायँ। जो धन अपने पास है उससे दिन कट जायँगे। उस समय महाराजा मानसिंह जिनका पूरा नाम हनुमानसिंह था, केवल १८ वर्ष के थे। उनकी छोटी अवस्था के कारण उनकी कोई सुनता न था। महाराजा मानसिंह में उत्साह भरा हुआ था। उन्होंने यह सोचा कि बादशाही को छोड़ कर अँग्रेज़ी राज में जाकर रहना, खाना और पाँव फैला कर सोना बनियों का काम है। हमारे पूर्व-पुरुषों



महाराजा सर मानसिंह बहादुर, के० सी० एस० ऋाई०

ने बड़ी वीरता दिखाई जिससे उनको इतनी प्रतिष्ठा मिली। हमको भी चाहिये कि ऐसे राज को न छोड़ें जो लाखों रुपये के व्यय से प्राप्त हुआ है। लोग यही कहेंगे कि राजा दर्श निसंह के मरने पर उनकी सन्तान में कोई ऐसा न निकला जो राज को सँभालता और अपने घर को देखता भालता। हम लोग ऐसे उत्साहहीन हुये कि बिना लड़े भिड़े अपने बाप दादों की कमाई खो बैठे।"

ऐसा विचार कर के उन्हों ने अपने भाईयों से कहा कि आप लोग ऋँग्रेजी राज में जायँ, मैं यहीं रहूँगा । उनके पास उस समय न कोरा था श्रीर न सेना थी । इसीसे बिना पूछे थोड़े से वोरों के साथ निकल पड़े और कुछ विरोधियों से भिड़ गये। इस में उनकी जीत हुई। इस से उनके सारे राज में उनकी धाक बंध गई। उस समय किसी कारण से राजा बखतावरसिंह बादशाही में नजरबन्द थे। महाजन से ३ लाख रुपये लेकर उन्हें भी छड़ाया और राजा बख्तावरसिंह फिर द्बीर में पहुँच गये। महाराजा मानसिंह के सुप्रबन्ध का समाचार बादशाह के कानों तक पहुँचा। उस समय सूरजपूर का तालुकदार बड़ा श्रत्याचारी था। बादशाह को यह समाचार मिला कि उसने अपनी गढी में ४०० बन्दी बन्द रखे हैं जिनको वह लकड़ी इकट्रा करके जीते जी भस्म करना चाहता है। बादशाह ने राजा बख्तावर सिंह से कहा कि अपने भतीजे को इस दृष्ट को दुएड देने के लिये आज्ञा दो। राजा साहब बड़ी चिन्ता में पड़ गये क्यों कि मानसिंह की उस समय उमर कम थी परन्त बादशाह की श्राज्ञा कैसे टल सकती थी। महाराजा मानसिंह ने गुप्तचर भेजे तो विदित हुआ कि सूरजपूर के राजा की गढी में ३ हाते हैं। तीन हजार सिपाही हथियारबन्द उपस्थित हैं श्रीर ग्यारह तोपें गढ़ी के बुर्जी पर चढ़ी हैं। यह भी निश्चित रूप से विदित हुआ कि परसों सब बन्दी भस्म कर दिये जायँगे। महाराजा साहब ने सोचा कि सेना लेकर चलें तो गढ़ी विर जायगी परन्तु बन्दी

न बचेंगे। इस कारण तीन सौ वीर योद्धा लेकर कुछ रात रहे गढी के पास पहुँचे और चर भेज कर यह जान लिया कि गढ़ी के एक काने के पहरेवाले किसी काम से गये हुये हैं। महाराजा मानसिंह ने तरन्त सीढियाँ लगा कर विना लंडे-भिडे तीन सौ वीरों के साथ गढी में प्रवेश किया ऋौर बन्दियों की और तोपों की अपने अधिकार में कर लिया। गढी वाले चौंके तो चारों श्रोर से गोलियाँ चलाने लगे। महाराज मानसिंह ने उन्हीं की तोपें उन पर दागीं और दो घरटे में गढ़ी टूट गई, और अत्याचारी जीता पकड़ लिया गया। गढी के अन्दर एक जगह लकड़ी का ढेर लगा हुआ था। उस दिन जय की दुन्द्रभी न बजती तो सारे बन्दी भस्म कर दिये जाते । बन्दी छोड़ दिये गये । उस राजा की एक गढी श्रौर थी जिसमें दो हजार सिपाही थे और बहुत सा गोला बारूद और खाने-पीने की सामग्री रक्खी हुई थी। वहाँ ईश्वर की लीला यह हुई कि गढ़ी के रचक डर के मारे गढ़ी छोड़ कर भाग गये। बादशाह ने मानसिंह की वीरता से प्रसन्न हो कर उनको राजा मानसिंह बहादुर की उपाधि दी। दूसरा वीरता का काम जो बादशाह की आज्ञा से किया गया सीहीपूर के राजा का दुमन था। इसपर महाराजा मानसिंह की क़ायमजंग का पद मिला और एक विलायती तलवार जो ईरान के बादशाह ने बादशाह नसीरउहीन हैदर को उपहार में भेजी थी उनके। दी गई । उनके पीछे कर्नेल स्लीमन साहब के कहने से उन्होंने भूरे खाँ डाकू की पकड़ा जो काले पानी भेजा गया। इसके उपहार में बादशाह ने महाराजा मानसिंह की ग्यारह फ़ैर तोप की सलामी दी। यह पद किसी की प्राप्त न था।

नाजिमों की सलामी हुन्ना करती थी परन्तु महाराजा मानसिंह के। इस श्रिधकार के बिना विचारे सलामी मिली। इसके बाद जब वाजिद्श्राली शाह बादशाह हुये तो अजब सिंह डाकू के मारने पर महाराजा मानसिंह के। मालरदार शमला और ताज के आकार की टोपी मिली। जगन्नाथ चपरासी भी बड़ा प्रबल डाकू था। उसके साथ छः सात सौ

डाकू रहा करते थे। गाँवों को लूट लेता था और इस पर भी सन्तोष न करके सैंकड़ों स्त्री पुरुषों के। पकड़ ले जाता और वन्दूक़ के गज लाल करा के उनके। दगवाता और उनके इष्ट वन्धुओं से बहुत सा धन लेकर उन्हें छोड़ता था। इसी अवसर पर महाराजा साहेब के। एक हवादार भी मिला। तब से हवादार पर सवार हो कर बादशाही ड्योड़ी तक जाते थे। इस डाकू के पकड़ने में महाराज मानसिंह ने वड़ी वीरता दिखाई थी। अकेले उसके। पकड़ने के लिये पहुँचे। उसने कड़ाबीन सर की। वीर महाराज ने लपक कर उसका हाथ उठा दिया। गोलियाँ उनके उपर से निकल गई और डाकू पकड़ लिया गया।

जब राजा बखतावरसिंह बूढ़े हो गये तो उन्होंने महाराजा मानसिंह के लखनऊ बुलाया और अपना पद, अपना राजा, उनके नाम लिख कर बादशाही सरकार में अर्जी दे दी। अर्जी मंजूर हो गई। तब से राज-प्रबन्ध महाराज मानसिंह करने लगे। १२५३ फसली में राजा रामाधीन सिंह के ऊपर ५१९२१=)॥ की बाक़ी थी उसे भी महाराज मानसिंह ने खजाने में जमा करके रामाधीन सिंह का हिस्सा अपने नाम करा लिया। राजा बख्तावर सिंह का इस्बी सन् १८४६ में स्वर्गवास हो गया।

इसके कई वर्ष पीछे जब हनुमान गढ़ी का भगड़ा उठा तो वादशाह ने महाराजा मानसिंह से कहा कि यहाँ तुम हिन्दुच्चों के सरदार हो। जैसे तुमसे बने इस भगड़े को निपटा दो। इस भगड़े का विवरण अध्याय १४ में दिया हुच्चा है। इस मामले की जाँच में मुसलमानों ने एक करमान पेश किया था जिसमें लिखा था कि हनुमान गढ़ी के भीतर एक मसजिद है। महाराजा साहब को एक चर से यह समाचार मिला कि यह करमान व्यवध के काजी का बनाया हुच्चा है त्यौर उसके पास दिल्ली के बादशाह नव्वाब शुजाउदौला त्यादि की मुहरें हैं। महराजा साहब ने काजी के घर की तलाशी ली तो दिल्ली के बादशाहों, नव्वाब शुजाउदौला, नव्वाब श्वासफउदौला, नव्वाब सञ्चादतश्रली खाँ श्रौर कई नाजिमों, की मुहरें निकलीं। उन मुहरों के महाराज मानसिंह ने आर् साहब की सौंप दिया। आर् साहब ने उन मुहरों की देखा तो बनावटी फरमान पर उन्हीं में की कुछ मुहरें लगी थीं। आर् साहब ने उन मुहरों के बादशाही द्वर्ग में भेज दिया। इस कारगुजारी के बदले बादशाह ने राजा मानसिंह को राजे-राजगान का पद दिया। इसके कुछ दिन पीछे लखनऊ की बादशाही का अन्त हो गया और अंगरेजी राज स्थापित हुआ।

ग़द्र हो जाने पर फैजाबाद में दो पल्टनें, एक रिसाला और दो तोप-खाने बारियों के हाथ में रहे और सुल्तानपूर की पल्टन भी उनसे मिलने आ रही थी। महाराजा मानसिंह के पास कोई सामान न था तो भी उन्होंने अपना धन और अपना प्राण अंग्रेजों को निछावर करके फैजाबाद के तीस अंग्रेजों मेमों और बच्चों समेत अपने शाहगंज के किले में सुरिक्त रक्खा और आप विद्रोहियों का सामना करने के के लिये ढटे रहे। फिर उनको अपने सिपाहियों की रक्ता में गोला गोपालपूर पहुँचा दिया। इसी अवसर में चार मेमें और आठ अंग्रेजी बच्चे घाघरे के मांमा में बिना अन्न-जल मारे-मारे फिरते थे। महाराजा साहब ने सवा-रियाँ भेज कर उन्हें बुला लिया और पन्द्रह दिन तक अपने घर में रक्खा और फिर उनके कहने पर सौ कहार और ३६ पालकी कर के उनको आसबर्न साहब के पास बस्ती भेज दिया। इस पर लारेन्स साहब बहादुर ने उनको दो लाख रुपया और जागीर देकर महाराजा का पद दिया और यह भी कहा कि महाराज के विज्ञील को अवध में जमीदारी दी जायगी।

इसी समय बागियों ने शाहगंज की गढ़ी घेर ली और महाराजा साहब के लाखों रुपये के मकान खोद डाले और जला दिये और बहुत सा धन लूट ले गये। परन्तु डेढ़ महीने के घेरे पर बड़ी वीरता से महाराजा साहब ने विद्रोहियों की मार भगाया। इसी अवसर पर राजा रघुवीर सिंह के घर का बहुत सा सामान जे। अयोध्या में लाला ठाकुर प्रसाद \* के घर

<sup>\*</sup> राज के वकील श्रीर मेरी स्त्री के चाचा।

पर धनवावाँ से भेज दिया गया था विद्रोही लूट ले गये। इसके कुछ दिन पीछे नानपारे के मैदान में पन्दरह हजार बाग़ी इकट्टा हुये। महा-राजा साहब बरगदिया के मैदान में बड़ी वीरता से उनसे भिड़ गये। उस समय गोरें की पल्टन भी आ गई थी परन्तु वह हट गई। केवल तीन तोपखाने महाराजा मानसिंह के साथ रहे। एक ही घएटे के युद्ध में बाग़ी भाग गये।

महाराजा मानसिंह के। श्रंग्रेज़ी सरकार की खैरख्वाही करने पर भी श्रपने देश की भलाई का विचार रहा जिसका प्रमाण एक परवाना हमारे पास है जो उन्होंने लाला ठाकुरप्रसाद के। लिखा था। उसका सारांश यह है:—

"मित्रवर लाला ठाकुरप्रसाद जी। प्रकट है कि आज-कल लखनऊ खास में सरकारी अमलदारी हो गई है और विद्रोह के कारण हजारों आदमी मारे जा रहे हैं। लखनऊ का भगड़ा हमको विदित है इस लिये तुमको लिखा जाता है कि पत्र के पाते ही हजार काम छोड़ कर इस काम के प्रधान मान कर हाकिमों के पास जाकर विनती करके हमके सूचना दो . . . सफलता होने पर तुम्हारी सन्तान का पालन पीढ़ी दर पीढ़ी होगा।"

महाराजा मानसिंह को इन खैरख्वाहियों के बदले गोंडा जिले का तालुका विशम्भरपूर उपहार में दिया गया और सात हजार रूपये की खिलत मिली और महाराजा की पदवी दी गई। उस सनद की प्रति-लिपि हमारे पास श्रब तक रक्खी है।

महाराजा मानसिंह का ११ अक्टूबर सन् १८७० ई० की स्वर्गवास हो गया। महाराजा साहब वीर होने के अतिरिक्त बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े विद्वान और गुणप्राहक थे। उनके दरबार में पंडित प्रवीन आदि अनेक अच्छे कवि थे और आप द्विजदेव उपनाम से कविता करते थे। उनकी रची शृङ्गारलितका नायिकाभेद का उत्तम प्रन्थ है। स्वर्गवासी महाराज ने एक विसयतनामा लिखकर एक सन्दूकचे में बन्द कर दिया था। वह सन्दूकचा फैजाबाद के हािकमों ने खोला तो उसमें लिखा था कि हमारे मरने पर हमारी विधवा महारानी सुभाव कुँविर उत्तराधिकारिणी होगी। महारानी सिहवा ने उसी विसयतनामें के अधिकार से राजा रघुवीरसिंह के किनष्ठ पुत्र लाल त्रिलोकीनाथ सिंह के गोद ले लिया। महाराजा मानसिंह के केवल एक बेटी श्रीमती व्रजविलास कुँविर उपनाम बच्ची साहिबा थीं जिनका विवाह आरे के रईस बाबू नरसिंह नारायण जी के साथ हुआ था। उन्हीं के पुत्र लाल प्रताप नारायण सिंह हुये जो दृद्धा साहब के नाम से प्रसिद्ध थे।

लाल प्रतापनारायण सिंह ने अदालत में दावा कर दिया कि महाराजा मानसिंह के उत्तराधिकारी हम हैं। इस पर कई वर्ष तक मुक़द्मा चला। अन्त की सन् १८८० में पिवी कौंसिल से उनकी डिग्री हो गई और वे मेहदौना राज के मालिक हो गये।

महाराजा प्रतापनारायण सिंह ने बीस वर्ष राज किया। इनका समय विद्याव्यसन में बीतता था। इमारत बनवाने का बड़ा शौक था। अयोध्या का राजसदन और उसके भीतर केाठी मुक्ताभास उनकी सुरुचि और कारीगरी के अच्छे नमूने हैं। उनके सुप्रबन्ध से प्रसन्न होकर अंग्रेजी सरकार ने उनके। महाराज अयोध्या (अयोध्यानरेश) की पदवी दी। विद्वत्ता के कारण उनके। महामहोपाध्याय का पद मिला। महाराजा अनेक बार बड़े लाट की कींसिल के सदस्य हुये और अपना काम बड़ी योग्यता से किया। उनके दरबार में विद्वानों की बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। इस इतिहास के लेखक पर उनकी विशेष कृपा थी। उनके नायब राय राघवप्रसाद की भिगनी जिसका परसाल त्रिवेणी। बास हो गया इतिहास लेखक के। ब्याही थी। इस कारण भी दरबार में विशेष मान था। महाराज प्रतापनारायण सिंह ने राय साहब के देहान्त होने पर मुक्तसे अनेक बार कहा कि अपने घर का काम देखो।



महाराजा त्रिलोकीनाथ सिंह



महामहोपाध्याय महाराजा सर प्रतापनारायण सिंह बाहदुर, के० सी० आई० ई०, अयोध्या नरेश

परन्तु मेरे भाग्य में न था कि उनकी सेवा करता। पेंशन की प्रतीचा करता रहा। इतने में गुराप्राही महाराजा साहेव ने अयोध्यावास लिया। महाराजा साहेव का रचा हुआ रसकुसुमाकर प्रनथ उनके साहित्या- ज्ञान का नमूना है।

महामहोपाध्याय सर महाराजा प्रतापनारायण बहादुर के० सी० श्राई० ई० के देहावसान पर उनकी दूसरी पत्नी श्रीमती महारानी जगदम्बा देवी उनकी उत्तराधिकारिणी हुईं। उन्होंने महाराज के विस्यतनामे के "रू" से राजा इंछासिंह के कुल से लाल जगदम्बिका प्रतापिसंह के। गोद लिया परन्तु महारानी साहेब के जीते जी वे केवल नाममात्र के राजा हैं।

# सोतहवाँ श्रध्याय। श्रङ्गरेज़ी राज में अयोध्या।

हम ऊपर लिख चुके कि मुसलमान राज्य में अयोध्या अधिकांश मुसलमानों का निवास हो गया था श्रीर सरयुतट पर लच्मण घाट से चक्रतीर्थ तक मुसलमानों के महल्ले श्रव तक विद्यमान हैं। नवाब वजीरों के शासनकाल में न केवल राज्य के ऊँचे ऋधिकारियों की ही नहीं वरन बाहर के राजा लोगों का भी अयोध्या में मन्दिर बनाने का अविकार मिल गया था। अंग्रेजी राज्य के आते ही मुसलमानों की प्रतिष्ठा घट गई और यद्यपि त्राज कल कभी कभी उनके कारण उपद्रव खड़ा होता है परन्त श्रव वे अधिकांश दरिद्र हैं और दुकानदारी करके जीविका निर्वाह करते हैं। इसके प्रतिकृत हमारी ६० वर्ष की याद में अयोध्या में बड़ा परिवर्तन हो गया है। इसमें सन्देह नहीं कि अत्यन्त प्राचीन नगर होने के कारण यहाँ मनुष्य जीवन की प्राकृतिक सामग्री कुछ घट सी गई है और गृहस्थ यहाँ पनपते ही नहीं। कोई उद्योग धन्धा न होने से यहाँ के निवासी और श्रीर नगरों में जाकर बसे हैं श्रीर बड़े बड़े ऊँचे मकान खुद कर उनकी जगह मन्दिर बनते चले आते हैं। सरकार अंग्रेजी के प्रबन्ध में सकड़ी गलियाँ चौड़ी कर दी गईं और पक्की सड़कें बनाई गई हैं और यात्रियों के सख के लिये कोई बात उठा नहीं रक्खी गई। रेल निकल जाने से यात्रा में बड़ी सुगमता हो गई है श्रीर भारतवर्ष के कीने कीने से लाखों यात्री रामनवमी, फूलन और कतकी के मेलों में आते हैं। भारतवर्ष के और प्रान्तों के राजा महाराजाओं ने बड़े-बड़े मन्दिर बनवा दिये और प्रतिवर्ष अनेक मन्दिर बनते चले आते हैं। महाराज अयोध्या के प्रासाद दर्शनेश्वर स्थौर राजराजेश्वर के मन्दिर इस नगर के समुज्ज्वल रह्न हैं। परन्तु केवल धनाट्य ही नहीं मन्दिर धर्मशाला बनवाने में दत्तचित्त हैं।

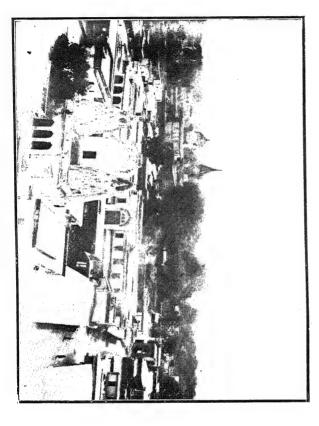

ऋयोध्या का एक दृश्य

फैजाबाद के कायस्थों ने धर्महरि के पुराने मन्दिर के स्थान पर एक बड़ी धर्मशाला बनवा दी है। गड़रियों और अछूतों ने भी मन्दिर और धर्मशाला बनवाई है।

त्राजकल त्रयोध्या मन्दिरों का नगर है त्रौर जबतक हिन्दुन्त्रों में मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी के प्रति श्रद्धा त्रौर भक्ति रहेगी श्रयोध्या उत्तर भारत की धार्मिक राजधानी रहेगी।

त्रावश्यकता केवल इस बात की है कि इस स्थान का शासन ऐसे हाकिमों के हाथ में रहे जो पत्तपातरहित होकर सनातन धर्मियों से सहानुभूति रक्खें।

#### उपसंहार (क)

# अयोध्या के सोलङ्की राजा

सोलङ्की जिन्हें द्तिण में चाल्क्य और चौल्क्य कहते हैं साधारणतः अग्निकुल कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर विसष्ठ के अग्निकुण्ड से हुई थी। परन्तु रायबहादुर महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचन्द आभा ने अपने सिरोहीराज के इतिहास में लिखा है कि सोलङ्की अयोध्या से पहिले द्तिण को गये और इसके प्रमाण में हमारा ध्यान एक संस्कृत और पुराने कनाडी दानपत्र पर आकर्षित किया है जो इंडियन ऐन्टीकेरी में छपा है। यह दानपत्र शाका ९४४ (ई० सन् १०२२-२३) के पीछे का है। और इसका दाता राज-राज द्वितीय है जिसका उपनाम विष्णुवर्द्धन भी था। राज-राज द्वितीय माद्र मास की कृष्ण द्वितीया को बृहस्पति के दिन सिंहासन पर बैठा जब कि सूर्य सिंहराशि में था। इस दानपत्र में राजा राजराज ने गुड़्वाड़ी विषय में कोरू मिल्ली गाँव भारद्वाज गोत्र और आपस्तम्ब सूत्र के ब्राह्मण चीड़मार्य को दान किया था। हम आगे उस दान-पत्र के कुछ श्लोक उद्धत करते हैं।

कें० श्रोधाम्नः पुरुषोत्तमस्य महतो नारायस्यप्रभो ।
नाभीपङ्गरुहाद्वभृव जगतः स्रष्टा स्वयंभूस्ततः ॥
जन्ने मानस सूनु रित्रिरित यः तस्मान्मुने रित्रतः ।
सोमो वंशकरस् सुधांग्रुरुदितः श्रीकंठ चूड़ामणिः ॥
तस्मादासोत् सुधासूते वृंधो बुधनुतस्ततः ।
जातः पुरुष्वा नाम चक्रवर्त्तां सविक्रमः ॥

<sup>\*</sup> Indian Antiquary, Vol. XIV, pp. 50 55.

तस्मादायुरयुषो नहुषः ततो य (या) तिश्चक-वर्सी वंशकर्सा ततः पृष्ठिति चक्रवर्सी। ततो जन्मेजयोऽश्वमेध \* त्रितयस्य कर्ता . ततः प्राचिश् स्तस्मात् सैन्ययातिः 🗆 ततो । ह्यपति (:) ततस्सार्वभो (भौ ) मस्ततो, जयसेनः ततो महाभौमः तस्माद्देशानकः । ततः क्रोबाननः ततो देविकः देवके रिसुकः, तस्माद ऋतकः । ततो मतिवर § स्तत्रयाग । याजी सरखतीनदीनाथः ततः कात्याय-नः कात्यायनात्रीलः ततो दुष्यन्तः तत । श्रायों गङ्गायमुनातीरे यद विम्च्छुन्नान्नि खाय, युपान् ऋमशः कृत्वा तथाश्व मेघा ( भ्र ) नामा । महाकर्म भरत इति यो लभत । ततो भरतादुभू-मात्यः तस्मात् खुहोत्रः ततो । हस्ती ततो । विरोचनः तम्प्राद्जामिलः ततस्संवरणः, तस्य च तपनसुताया तपत्याश्च सुधन्वा । ततः परीन्तित ततो भीससेनः ततः पदी-पनः तस्माच्छान्तनुः ततो विचित्रवीर्यः। ततः पाराडुराजः ततः श्रार्यापुत्रास्तस्य , धर्मराज भीमार्जुन नकुल सहदेवाः पञ्चेन्द्रियवत् ।

<sup>\*</sup> जन्मेजय प्रथम ।

<sup>†</sup> प्राचिन्वत श्रीर वंशावली के श्रनुसार।

<sup>🗓</sup> श्रागे के श्रनेक नाम श्रीर वंशावलियों में नहीं हैं।

<sup>§</sup> मतिनर ।

अप्रिममन्यु की जगह भूमन्यु कहीं कहीं है।

पञ्चस्युविषयप्रहिण स्तत्र,\*
येनादाहि विजित्य खाण्डव मठे गाण्डीविना विज्ञिणम् ।
युद्धेपाग्रुपतास्त्र मन्धकरिपोश्चालाभि दैत्यान्बहृन् ,
इन्द्राद्धांसनमध्यरोहि जियना यत् कालिकेयादिकान् ।
हत्वास्वैरमकारि वंशविपिनच्छेदः कुरूणां विभोः,
ततोऽर्जुनादिभमन्युः तत परीक्तितः ततो जनमेजयः ।
ततः सेमकः ततो नरवाहनः ततः शतानीकः तस्मादुदयनः ,
ततः परम् तत् प्रभृतिष्वविच्छित्र संतानेष्वयो ।
ध्या सिंहासनमासीनेष्व एकाद्वषष्टि चक्रवर्तिषु,
तद्धंश्यो विजयादित्यो नाम राजा प्रविजिगीषया ।
दित्तणापथं गत्वा† त्रिलोचनपल्लवमधिक्तिप्य ,
दैव दुरीह्या लोकान्तरमगमत् । . . . .

\* \* \*

श्रिविच् सूर्यान्यये सुरपति प्रतिमः प्रभावैः, श्री राजराज इतियो जगतिन्यराजत्। नाथः समस्त नरनाथिकरीट कोटि-रत्नप्रभा पटलपाटलपादपीठः।

#### ( श्रनुवाद )

"श्रीधाम पुरुषोत्तम नारायण के नाभी कमल से स्वयंभू ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनसे मानस पुत्र अत्रिजन्मे । उन मुनि से चन्द्र की उत्पत्ति हुई जिससे चन्द्रवंश चला । उस अमृत के उत्पन्न करनेवाले चन्द्र से बुध हुआ, जिसे देवता नमस्कार करते हैं । उससे चक्रवर्ती वीर पुरूरवा का जन्म हुआ। उसका बेटा आयुष, उसका नहुष्, उससे चक्रवर्ती ययाति हुआ जिससे अनेक वंश चले । उससे पूरु चक्रवर्ती हुआ। उसका बेटा

<sup>\*</sup> इस वंशावली में वंश के राजाश्रों का क्रम सूचित नहीं होता। † सूर्यवंशी दिचिए में कब गये इसका पता नहीं खगता।

जन्मेजय हुआ जिसने तीन अश्वमेध यज्ञ किये, उससे प्राविश, उससे सैन्ययाति, उससे ह्यपति, उससे सार्वभौम, उससे जयसेन, उससे महाभौम, उससे देशानक हुआ। उससे क्रोधानन, उससे देविक, उससे त्रभुक, उससे त्ररचक, उससे सत्रयाग करनेवाला मतिवर, जो सरस्वती नदी का स्वामी था, उससे कात्यायन हुआ। कात्यायन से नील, नील से दुष्यन्त हुआ। उसका पुत्र भरत हुआ जिसने गंगा यमुना के किनारे अविच्छिन्न यूप गाड़ कर यज्ञ किये। भरत से भूमान्यु, उससे मुहोत्र उससे हिस्त हुआ। उससे विरोचन, उससे अजामिल, उससे संवरण, उससे और तपन की बेटी तपनी से सुधन्वा, उससे परीचित उससे भीमसेन, उससे प्रदीपन, उससे शान्तन, उससे विचित्रवीर्थ हुआ। उससे पाण्डुराज, उससे धर्मराज भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पाँच इन्द्रियों के समान पाँच विषयों\* के प्रहण करनेवाले हुये।

गांडीव धनुष धारण करनेवाले अर्जुन ने खाण्डव वन जला दिया, और अन्धक रिपु इन्द्र से पाशुपत अस्त्र पाकर बहुत से दैत्य मारे, और इन्द्र के साथ आधे आसन पर बैठा जिसने कालिकेय आदि की जीतकर कौरवों का वंश नष्ट कर दिया।

अर्जुन का बेटा अभिमन्यु हुआ, अभिमन्यु का परीचित, परीचित से जन्मेजय, उससे चेमक, उससे नरवाहन, उससे शतानीक, उससे उद्यन। "उसके पीछे उसकी श्रविच्छिन्न सन्तान एक कम साठ पीढ़ी तक श्रयोध्या के सिंहासन पर विराजी। उसी छुल का विजयादित्य नाम राजा दिग्विजय की इच्छा से दित्तणापथ को गया, वहाँ उसने त्रिलोचन पल्लव पर चढ़ाई की श्रीर मारा गया . . .।"

इसके बाद दानपत्र में लिखा है कि विजयादित्य की रानी के गर्भ था। रानी की एक ब्राह्मण ने रक्ता की, पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़े होने

<sup>\*</sup> विषय का अर्थ देश का एक भाग भी है।

पर पुत्र ने जिसका नाम विष्णुवर्द्धन था। करंबों और गाङ्गों की जीत लिया, और नर्मदा से सेतु तक का राजा बन बैठा। इसके बाद विमला-दित्य तक पूर्वीय चालुक्य राजाओं के नाम गिनाये गये हैं।

तब सूर्यवंशी राज राजप्रभाव में इन्द्र के समान पृथिवी पर राजा हुआ जिसके पाद पीठ पर सारे राजाओं के मुकुटों के रतों की ज्योति पड़ती थी।

उसका बेटा बड़ा प्रतापी राजेन्द्र चोल था। राजेन्द्र चोल की बहिन विमलादित्य के ब्याही थी।

इससे निकलता है कि चोलराजा सूर्यवंशी थे। इस दानपत्र में सोलंकियों की ५९ पीढ़ी तक अयोध्या में राज करना लिखा है।

इसकी पुष्टि बिल्ह्ग्गकृत विक्रमाङ्कदेवचरित के निम्नलिखित श्लोकों से होती है।

प्रसाभ्य तं रावणमभ्युवास यां मैथिलीशः कुलराजधानीम्। ते ज्ञिया स्तामवदातकीितं पुरीमयोध्यां विद्धुनिवासम्॥ जिगीषवः कोपि विजित्य विश्वं विलास दीज्ञा रसिकाः क्रमेण। चक्रः पदं नागरखंडचुम्बि पूगद्रुमायां दिशि दिज्ञणस्याम्॥

"जिस अयोध्यापुरी को सँवार कर श्री रामचन्द्रजी रावण को मारकर रहे थे उसी में (चालुक्य) जित्रय जा कर बसे। वहाँ एक पुरुष विश्व को जीत कर दिल्ला देश में आये।"

परन्तु इन लेखों से यह पता नहीं चलता कि अयोध्या में सोलङ्की राज कब रहा। इसकी जाँच आगे की खोज से विद्वान कर सकेंगे। इसी से हमने यह प्रसंग उपसंहार में रखर्दिया है।

#### उपसंहार (ख)

# सूर्यवंश

#### दिष्ट-वंश

- १ मनु
- २ इत्त्वाकु
- ३ दिष्ट या नेदिष्ट
- ४ नाभाग
- ५ भतन्द्न
- ६ वत्सप्री
- ७ प्रांशु
- ८ प्रजानि
- ९ खनित्र
- १० ज्ञुप
- ११ विंश
- १२ विविंश
- १३ खनिनेत्र
- १४ करन्धम
- १५ अवीत्तित
- १६ मरुत्त \*
- १७ नारिष्यन्त

श्रुद्वादयोगवः चत्ता चाग्डाला श्रधमो नृणाम् । वैश्य राजन्य विप्रात्तु जायन्ते वर्णसंकराः ॥

<sup>\*</sup> शतपथ बाह्यण १३, ४, ४६ में लिखा है कि विशाल से पहिले यहाँ प्रयोगव राजा मरुत्त राज करता था। मनुस्मृति में प्रयोगव उसे कहते हैं जो श्रुद्ध पुरुष ग्रौर वैश्य पत्नी से उत्पन्न हो,

- १८ दुम
- १९ राज्यवर्द्धन
- २० सुधृति
- २१ नर
- २२ केवल
- २३ बन्धुमत्
- २४ वेगवत्
- २५ बुद्ध
- २६ तृगाविन्दु
- २७ विशाल
- २८ हेमचन्द्र
- २९ सुचन्द्र
- ३० धूम्राश्व
- ३१ सृञ्जय
- ३२ सहदेव
- ३३ कृशास्व (कुशास्व वा० रा०)
- ३४ सोमदत्त
- ३५ जन्मेजय (काकुत्स्थ वा० रा०)
- ३६ प्रमति या सुमति (श्रयोध्या के दशरथ का समकालीन)

वा० रा० के अनुसार राजा विशाल इत्त्वाकु और अलंबुषा के पुत्र थे, \* और इन्होंने विशाला नगरी बसाई थी।

जब विश्वामित्र राम लच्मण को साथ लिये हुये महाराज जनक के यज्ञवाट को जाते थे तो एक रात विशाला में रहे थे श्रौर राजा सुमति उनकी पहुनाई की थी।

<sup>\*</sup> बालकारड, ४७।

### उपसंहार (ग)

# सूर्यवंश

### विदेह-शाखा

- १ मनु
- २ इच्वाकु
- ३ निमि
- ४ मिथि-जनक \*
- ५ उदावसु
- ६ नन्दिबद्धन
- ७ सुकेतु
- ८ देवरात
- ९ वृहदुक्थ (वृहद्रथ, वा० रा०)
- १० महावीर्य (महावीर, वा० रा०)
- ११ सुधृति
- १२ घृष्टकेतु
- १३ हर्यस्व
- १४ मर
- १५ प्रतीन्धक
- १६ कृतिरथ (कीर्तिरथ, वा० रा०)
- १७ देवमीढा
- ूरिट विवुध
- [१९ महाधृति (महीध्रक, वा० रा०)
  - २० कृतिरात (कीर्तिरात, वा० रा०)

<sup>\*</sup> वा॰ रा॰ भ्रध्याय ७३ में जनक मिथि का बेटा है।

#### श्रयोध्या का इतिहास

- २१ महारोमन्
- २२ स्वर्ण रोमन्
- २३ हस्बरोमन्
- २४ सीरध्वज (ऋयोध्या के दशरथ के समकालीन)
- २५ भानुमत्
- २६ शतद्युम्न
- २७ शुचि
- २८ उर्ज्वह
- २९ सनद्वाय
- ३० कुनि
- ३१ अञ्जन
- ३२ कुलजित् (ऋतुजित)
- ३३ अरिष्टनेमि
- ३४ श्रुतायुष्
- ३५ सूर्यार्श्व
- ३६ संजय
- ३७ चेमारि
- ३८ श्रनेनस
- ३९ समरथ (मीनरथ)
- ४० सत्यर्थ
- ४१ सत्यरिथ
- ४२ उपगुरु
- ४३ उपगुप्त
- ४४ स्वागत
- ४५ स्वनर
- ४६ सुवर्चस

४७ सुभास

४८ सुश्रुत

४९ जय

५० विजय

५१ ऋत

५२ सुतय

५३ वीतहच्य

५४ धृति

५५ वहुलाश्व

५६ कृति

महाभारत के पीछे इस राजवंश का पता नहीं लगता। इस राजवंश में इन दो राजात्रों के नाम प्रसिद्ध हैं।

१ मिथि—श्रीमद्भागवतपुराण में लिखा है कि राजा मिथि ने यह श्रारम्भ करके विसिष्ठ को ऋत्विक् बनाया। विसिष्ठ ने कहा कि इन्द्र हमको वरण कर चुके हैं, जब तक उनका यह पूरा न हो जाय तुम ठहरे रहो। निमि ने कुछ न कहा श्रोर विसिष्ठ इन्द्र का यह कराने लगे। निमि ने विसिष्ठ की राह न देख कर दूसरे पुरोहित का बुला लिया, श्रोर यह करने लगे। इन्द्र का यह समाप्त करके विसिष्ठ जी लौटे तो निमि पर बहुत बिगड़े श्रोर उनको शाप दिया कि तुम्हारी देह पितत हो जाय। राजा ने भी उनको शाप दिया, श्रोर कहा तुमने लोभ के मारे धर्म का विचार नहीं किया। राजा श्रोर गुरु दोनों ने शरीर छोड़े। विसिष्ठ तो फिर उर्वशी के गर्म से जन्मे श्रोर निमि की देह को मुनियों ने गन्ध-द्रव्य में रख दिया, श्रोर यह समाप्त होने पर देवताश्रों से कहने लगे कि श्राप लोग कहें तो निमि जिला दिये जाँय। निमि बोल उठे कि मैं श्रव देह के जंजाल में न फॅस्रूँगा। देवताश्रों ने कहा श्रव यह विदेह होकर

सब के नेत्रों में वास करें श्रौर उन्मेष निमेष रूप से प्रकट होने लगें। फिर मुनियों ने निमि के देह को मथा। उसमें से एक सुकुमार पुरुष उत्पन्न हुश्रा। इस श्रसाधारण रीति से जन्म होने के कारण उसका नाम जनक विदेह हुश्रा। उसने मिथिला नगरी बसाई।

हमें यह कथा मिथिला शब्द की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए गढ़ी हुई जान पड़ती है। महाभाष्य में मिथिला शब्द की उत्पत्ति यों दी हुई है:—

#### मध्यन्ते रिपवो मिथिला नगरी।

मिथिला जिसमें बैरी मथ डाले जायँ। मिथिला भी इत्लाकु के एक पुत्र की बसाई हुई है। ज्येष्ठ पुत्र की राजधानी आयोध्या थी, उसी की जोड़ का यह नाम रक्खा हुआ प्रतीत होता है।

हस्वरोमन के दो बेटे थे, सीरध्वज श्रीर कुराध्वज। सीरध्वज का स्पष्ट श्रर्थ है जिसकी ध्वजा में सीर श्रर्थात् हल का चिह्न हो परन्तु श्री-मद्भागवत में लिखा है कि राजा हस्वरोमन यज्ञ करने के निमित्त हल चलाते थे, इसी से पुत्र जन्मा जिसका नाम सीरध्वज रक्खा गया। श्रीमद्भागवत में कुराध्वज सीरध्वज का बेटा है।

२ सीरध्वज—यह बड़े नामी पुरुष थे और इनके गुरु याझवल्क्य थे। इनके यहां शिवजी का धनुष पूजा जाता था। इनके दो बेटियां थीं, एक श्री सीताजी जिनका जन्म यझभूमि में हुआ था, और दूसरी ऊर्मिला। सीरध्वज ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो वीर पुरुष इस धनुष को तोड़ दे उसी के साथ सीता का व्याह हो। धनुष तोड़ कर सीता जी को बरने के लिए बड़े बड़े बीर आये, परन्तु सब अपना सा मुँह ले कर लीट गये। मध्यदेश में सांकास्य एक राज्य था जिसकी जगह अब फर्ड खाबाद जिले में संकिस्सा बसन्तपुर नाम एक गाँव बसा हुआ है। उन दिनों इसका राजा सुधन्वा था। सुधन्वा ने राजा सीरध्वज से

कहला भेजा कि धनुष और सीता दोनों हमें दे दो। सीरध्वज ने न माना। इसपर सुधन्वा ने मिथिला पर चढ़ाई कर दी। सीरध्वज ने उसको मार कर उसका राज्य अपने छोटे भाई कुशध्वज को दे दिया। कुशध्वज की दो बेटियां मांडवी और श्रुतिकीर्ति श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई भरत और शत्रुत्र को व्याही थीं।

#### उपसंहार (घ)।

# रघु का दिग्विजय।

महाराज रघु बड़े प्रतापी राजा थे। उन्हीं से रघुवंश चला। उनके दिग्विजय का विवरण रघुवंश के चौथे सर्ग में दिया हुआ है। हम उसके पद्यात्मक अनुवाद से मुख्य श्रंश उद्धृत करते हैं।\*

पूर्व देस जीतत नृप वीरा। पहुँच्यो महासिन्धु के तीरा ॥ घन ताली-बन बस जो ठामा । चहुँ दिसि छवि पावत ऋति श्यामा ॥ जर्मन श्रारिह उखारत जोई। तेहि लिख सुद्ध बेत सम होई ॥ काँपत रिपुगन सीस भुकाई । रघु-सिर सुन निज जाति बचाई ॥ लड़त नाव चढ़ि वङ्गनिवासी । तासु शक्ति निज भुजवल नासी ॥ गंगा-स्रोत द्वीप महँ जाई। गाड़े निज जयखंभ सहाई ॥ \$ 883 चलत बाँधि मग महँ गज-सेतू । सहित भानुकुल-केत् ॥ कपिशा उतरि कलिंगहि आवा। तेहि पंथ बतावा ॥ उत्कलनृप

<sup>\*</sup> रघुवंश-भाषा, बाबा सीताराम कृत , सर्ग ४।

चढ़ि गज सरिस महेन्द्र पहाड़ा । निज प्रताप श्रंकुस तहँ गाड़ा ॥ लै गज-यूथन ऋख चलाई। मिल्यो कलिंग-भूप तेहि चाई॥ 88 \$3 सलंभ जानि जिन जीति न मांगी । महा सिन्धु तीरहि तहँ लागी॥ पूग वृत्त जहँ सोह विशाला । गयो श्रगस्त्य दिशा नरपाला ॥ \*\* \*\* **X** भई कावेरी महँ सोई देखी। संका सरिपति-चित्त विसेखी चिल भड़काइ मरीच विहंगा। परी मलयगिरि तट चतुरंगा ॥ 88 883 883 पै रविकुल शशि तेज अनूपा। नहि सहि सक्यो पाएड्य-कुल भूपा॥ मिलत सिन्धु जहँ ताम्रपर्णि सरि । तहँ नृपविनय सहित रघुपद परि॥ मानहुँ निज जस संचित कीन्हा । तहँ उपजत मोती तेहि दीन्हा ॥ चल्यो नरेश शत्रुबल-कन्दन। लगे जास उपर बहु चन्द्न॥ दुईर मलय नाम गिरि दोई। दिसि के कुचन वीच जनु होई ॥

दुसह श्रारेन कहँ जासु । प्रकासू । सो नृप तज्यो सिन्धु-तट तासू ॥ महि-नितम्ब सम वस्त्र बिहाये। सोइ गिरि सह्य निकट चिल आये ॥ पश्चिम दिसि नृप जीतन काजा। चलत अवध-नृप सहित समाजा ॥ परस राम बस सिन्धु हटावा। लग्यो मनहुं गिरितट फिरि आवा।। ताहि केरल-पुरनारी। निरखि भूषन दिये त्रास बस डारी ॥ \$3 \* चित मुरलासरि माहत संगा। परि सुरि दलबीरन के श्रंगा ॥ \$ 88 मांगे रहन हेत कछु ठामा । महासिंधु सन पायो रामा ॥ श्रपरान्तक नृप मिस सोइ सागर। श्रवध-नरेस रघुहि दीन्हो कर ॥ करि गज-दसन छिद्र जयचीन्हा । निज जय खम्भ त्रिक्टिह कीन्हा ॥\* पुनि पारस जीतन थल राहा । चल्यो सेन संग कोसलनाहा॥ \$

<sup>\*</sup> त्रिक्ट खंका में था। समक्त में नहीं श्राता कि पारुख देश से रघु खंका

पश्चिम दिसि सोई यवनन संगा। चलत युद्ध महँ चढ़े तुरंगा ॥ बिपुल धूरि सुनि धनु-टंकारा। तासु घोर रन लोग विचारा ॥ तासु वीर तहँ मालन मारी। दाढ़ी लसत सीस महि डारी ॥ \* \* \* \* \* चहुँदिसि लसत दाख तरु जाके। चाम बिछाइ सूर रनवाँके ॥ करत पान बाह्नी सुबासा । कीन्हों बैठि समरश्रम नासा ॥ **% %** SKS SKS तजि दर्ज्छिन सोई भानु समाना। दिसि कुबेर कहँ कीन्ह पयाना ॥ \* \* \* \* तहँ सँहारि हूनकुल बीरा । बल दिखाइ निज रघु रनधीरा ॥ \* \* \* रन कम्बोज देस नरपाला। सके न सहि रघु तेज विशाला ॥ कटत छाल परि गज-श्रालाना। द्वे भूप अखरोट सामाना ॥ **% % %** 8 रविकुल-चन्द तुरंग श्रसवारा। चढ्चो हिमालय नाम पहारा ॥

\* \* \* \* लगी गंगजल-सीकर संगा । सोई वायु सेनन के अंगा ।। \*\* \*\* बैठि सुमेरू छांह तेहि ठामा । र्घुद्ल वीर लह्यो विश्रामा ॥ जो जंजीर सन नृप-दल-वारन। बाँधे देवदार तरु डारन ॥ जोति डारि तहँ श्रीषधि नाना । भईँ तेल बिन दीप समाना ॥ \* \* \* चलत दुहूँ दिसि गोफन बाना । उड़त श्रागि जहुँ लगत पखाना।। घोर युद्ध गिरिबासिन साथा । यहि बिधि कीन्हि भानुकुल नाथा।। निज बानन उतसव-संकेतन। करि इमि मन्द भानु-कुल-केतन॥ \$ \$ \$ \$ \$ जाकी जर पौलस्त्य हिलाई । नृप सन जनु सोई श्रचल डेराई।। निज जस श्रचल राज तहँ धारी। सोई गिरि सन निज सेन उतारी॥ लौहित्या उतरत चतुरंगा । काला गुरु सन वँधत मतंगा ॥ लिख मनुवंश-भानु परतापा । प्रागज्योति कर नरपति काँपा।। % % % % गयो सरन दै तोषन काजा । सोइ गज कामरूप-नरराजा ।।

इस से प्रकट है कि रघु ने पहिले पूर्व की यात्रा की और राह के राजाओं को जड़ से उखाड़ते हुये समुद्र के तट पर पहुंचे जो ताड़ के बन से काला हो रहा था। यहाँ सुद्ध देश था। सुद्ध देश को छछ विद्वान आजकल का अराकान मानते हैं परन्तु हम उन लोगों से सहमत हैं जो इसे बंग के पश्चिम का प्रान्त बताते हैं। इसकी राजधानी ताम्रलिप्त थी। ताम्रलिप्त को आजकल तामलुक कहते हैं। सुद्ध के राजा ने रघु की आधीनता स्वीकार कर ली।

यहाँ यह विचारने की बात है कि उत्तर कोशल श्रीर सुझ के बीच में मगध श्रीर श्रंग राज्य थे। उनका क्या हुश्रा? ये दोनों राज्य न तो कोशल के अन्तर्गत थे न उसके श्राधीन थे। इसका प्रमाण यह है कि इन्दुमती के स्वयंवर में जिसमें रघु का बेटा श्रज भी गया था श्रीर जिसका वर्णन रघुवंश के छठे सर्ग में है, मगध श्रीर श्रंग के राजा दोनों श्राये थे। मगध के राजा का नाम परन्तप है। दोनों की बड़ी प्रशंसा की गई है। हमारे मित्र बाबू चेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने श्रपने विद्वत्तापूर्ण लेख "Date of Kalidasa" में लिखा है कि इसका कारण यही हो सकता है कि महाकवि मगध श्रीर श्रंग दोनों देश के राजाश्रों से प्रेम रखता था श्रीर उनका जी दुखाना नहीं चाहता था। छठे सर्ग में अवसर पाकर दोनों की वड़ाई कर दी। "

<sup>\*</sup>श्रंगराज के विषय में रघुवंश सर्ग ६ में लिखा है।

<sup>&</sup>quot;श्री, वाणी इन महँ मिलि रहहीं"

इससे ध्वनित है कि अंगराज कम से कम विद्वानों और कवियों का आदर करता था और संभव है कि उसने महाकवि की भी पूजा हो।

सुद्धा से आगे चलकर बंगालियों से रघु की मुठभेर हुई। ये लोग नाव पर चढ़ कर लड़ते थे। रघु ने इन की शिक नष्ट करती। महाकिव जिन शब्दों में वंगनिवासियों की हार का वर्णन करता है। वह आजकल के कुछ वंगाली विद्वानों के इस कथन का खंडन करता है कि बङ्गाल कालिदास की जन्मभूमि थी। इस विषय में हमने भी अपने विचार "कालिदास की जन्मभूमि और ऋतुसंहार" शी र्षक लेख में प्रकट किये थे जो कई वर्ष हुये माधुरी में छपा था। "Date of Kalidasa" उसके कई वर्ष पीछे लिखा गया और हमको उसके पढ़ने से बड़ा आनन्द हुआ। क्योंकि उसमें भी हमारे ही कथन की पृष्टि है। वंगालियों को जीत कर गंगा स्रोत (गंगा सागर) के पास एक द्वीप में रघु ने अपना जयस्तम्भ गाड़ा।

यहां से किपशा ( आजकल की सुवर्णरेखा ) उतर कर रघु किलंग देश में पहुँचे। किलंग देश, बैतरणी के दिल्लाण गोदावरी तक फैला हुआ था। पुरातत्ववेत्ता किनंधम का मत है कि यह देश उड़ीसा के दिल्लाण और द्रविड़ के उत्तर में था। इसके दिल्लाण-पश्चिम में गोदावरी और पश्चिम-उत्तर में इद्रावती थी। महाभारत के समय में उड़ीसा भी इसी के अन्तर्गत था। मिण्पूर\* और राज महेन्द्री इसके मुख्य नगर थे। परन्तु रघु के दिग्विजय के समय में उड़ीसा ( उत्कल ) इससे भिन्न था और उत्कल के राजा ने रघु के आधीन होकर उनको राह बतायी थी।

इस के आगे रघु महेन्द्रगिरि पर गये जहाँ महाभारत के समय में भी परशुरामजी रहते थे। किलंग के राजा सदा से वीर रहे हैं। किलंगवालों ने अशोक के भी दांत खट्टे कर दिये थे यद्यपि अन्त को हार गये। रघु से किलंगराज लड़ा परन्तु हार गया। उसकी सेना में

<sup>\*</sup>मणिपुर श्राजकल चिलका भील के पास मानिकपत्तन है श्रीर एक बन्दरगाह है।

हाथी बहुत थे। किलंग से रघु दित्ताण गये और कावेरी उतरे। यहां पाएड्य देश था। मलयपर्वत और ताम्रपर्णी नदी इस देश की स्थिति निश्चित करते हैं। आजकल के तिम्नवली और रामेश्वरम् इसी के अन्तर्गत थे। इसकी राजधानी "उरगाख्यपुर" लिखी है। उरग का अर्थनाग है और मदुरा का टामील नाम अलवाय (नाग) है। इससे विद्वान लोग अनुमान करते हैं कि पाएड्य देश की राजधानी मदुरा थी।

ताम्रपर्णी जहां ससुद्र में गिरती है वहाँ मोती निकलते थे, सो पारुड्यराज ने रघु को सम्राट मान कर मोती भेंट में दिये।

उन दिनों पूर्वी घाट के द्तिणी भाग को द्रुर कहते थे। उसके श्रौर मलयगिरि के बीच में चल कर रघु सहा पर्वत पर श्राये। सहा कावेरी के उत्तर पश्चिमी घाट का नाम है। यहीं मलय (कनाड़ा केरल) देश था। उसने भी रघु का लोहा मान लिया। इसकी मुख्य नदी मुरला थी जिसे श्रव काली नदी कहते हैं।

वहां से उतर चलने पर अपरान्त देश मिला, जिसका एक अंश आज कल केंकिए। के नाम से प्रसिद्ध है। मलाबार का एक अंश भी इसी के अन्तर्गत था, वहां के राजा ने भी रघु को कर दिया।

श्रागे चल कर रघु ने त्रिकूट को श्रपना जयस्तम्भ बनाया। बिकूट लंका का प्रसिद्ध पर्वत है जिसके अपर रावण की राजधानी बसी हुई थी। तुलसोकृत रासायण किष्किन्धा कांड में हनूमान् जी कहते हैं—

आनौं इहाँ त्रिकृट उपारी।

लंका जीत कर, रघु स्थल मार्ग से \* पारसीकों को जीतने गये। बीच के राजा क्या हुये ? रघुवंश के छठे सर्ग में इस प्रान्त के विदर्भ के श्रितिरिक्त जहां भोजवंशी राजा राज करते थे श्रीर जिस कुल की बेटी

<sup>\*</sup> इस से सूचित होता है कि जलमार्ग भी था।

इन्दुमती रघु के बेटे को बयाही थी, अवन्ति \* अन्प † और शूरसेन ‡ देश भी थे। इन से छेड़ छाड़ न करने का कारण यही हो सकता है कि इन से मेल था। हम अध्याय ७ में लिख चुके हैं कि उन्हीं दिनों मधु शूर-सेन का राजा था और उसके वंशजों ने अनुपरेश भी अपने आधीन कर लिया था और मधु ने अपनी बेटी एक इच्वाकुवंशी राजकुमार को ब्याह दी थी। संभव है कि उन दिनों अनुपरेश जिसके अन्तर्गति भृगु-कच्छ (आज का भड़ोच) भी था, हैहय वंशियों के आधीन रहा हो।

पारसीक पारस देश के रहनेवाले थे। अध्याय ७ में हमने लिखा है कि सूर्यवंशी राजा सगर ने पह्नवों को श्मश्रुधारी बना दिया था। पारसी और पह्नवी आजकल भी पर्यायवाची शब्द है। पारसवाले घोड़ों पर चढ़ कर लड़ते थे और उनके दाढ़ी थी। संभव है कि इन्हीं यवनों में अश्वकान (घोढ़ा चढ़नेवाले) भी थे। विद्वानों का मत है कि अक्तग़ान शब्द अश्वकान से बिगड़ कर बना है। ईरान (पारस) में अब भी अंगूर बहुत होते हैं और शीराज की अंगूरी शराब प्रसिद्ध है। यही शराब रघु के सैनिकों ने पी थी।

यहाँ से रघु कुबेर दिशा अर्थात उत्तर को गये। कुबेर का निवास स्थान कैलास है। इसी से उत्तर दिशा को कौबेरी दिशा कहते हैं। हिन्दोस्तान के नकरों में कश्मीर के उत्तर हूनदेश (Hundes) है। हून लोग पीछे बड़े प्रबल हो गय थे ह और इन्हीं की राह में कश्मीर देश था जिसके केसर के खेतों में चलने से घोड़ों के शरीर में भी केसर लग गयो। रघु ने हूनों को परास्त किया। और काम्बोजों को द्वाया। काम्बोज देश वल्ख और गिलबिट घाटी के बीच

<sup>\*</sup> मालवा जिसकी राजधानी उज्जैन थी।

<sup>🕆</sup> मालवा के पश्चिम समुद्रतट तक फैला था। इसे सागरानुप भी कहते थे।

<sup>‡</sup> मथुरा के श्रास पास का देश।

<sup>§</sup> इन्हीं के श्रकामणों से गुप्तों का राज खिन्नभिन्न हो गया था।

में था और लदाख भी इसी के अन्तर्गत था। यहां के घोड़े और अख-रोट प्रसिद्ध थे। काम्बोज के रहनेवाले कुछ तो मुसलमान हो कर काबुल में बसे, कुछ भारतवर्ष में आये। यहाँ जो मुसलमान हो गये वे कंबोह कहलाते हैं और जो हिन्दू हैं वे अपने को कंबोह या कंबुज कहते हैं।

यहां से रघु की सेना हिमालय प्रान्त में घुसी श्रीर गंगा के किनारे ठहरी। यहीं कस्तूरी मृग की सुगंध से हवा वसी हुई थी श्रीर यहीं पहाड़ियों (संभवतः गढ़वालियों) से लड़ाई हुई जो गोफनों से पत्थर फेंक कर लड़ते थे। उनको जीत कर रघु श्रागे बढ़े तो उत्सव संकेत पहाड़ी मिले जिन्हें श्राप्ते महाराय जंगली बतलाते हैं। संभव है कि ये नैपाली हों। यहां से ऐसा जान पड़ता है कि रघु कैलास भी गये श्रीर लौहित्या (ब्रह्मपुत्र) उतर कर प्राग्ज्योतिषपुर श्राये जहां का राजा डर के मारे कांपने लगा।

इस के आगे कामरूप देश था, वहां के राजा ने हाथी भेंट दे कर रघु के पावँ पूजे।

यहीं दिग्विजय समाप्त हुआ।

रघु का दिग्विजय समुद्रगुप्त के दिग्विजय से मिलाया जाता है, त्रीर इससे यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि कालिदास समुद्रगुप्त के दरवार के किव न थे, त्रीर न उनके समकालीन थे। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जिसमें उनका दिग्विजय लिखा है हरिषेण की रची है त्रीर इलाहाबाद के किले के भीतर अशोक की लाट पर अशोक की धर्मिलिपियों के नीचे खुदी है। हमने कई बरस हुये इस की छाप का कोटोन्नाफ लेकर सरस्त्रती में छपवाया था। इसकी पूरी जांच करने से यह लेख बहुत बढ़ जायगा। इसके विषय में इतना ही कहना है कि समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन रघु के दिग्विजय की भाँति क्रमबद्ध नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत के

सम्राट सब दिग्विजय किया करते थे। संभव है कि रघु का दिग्विजय महाकवि के आश्रयदाता चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का दिग्विजय हो। महाकवि उनके साथ था इसी से जिस जिस देश में विजयी सेना गयी वहाँ वहाँ की विशिष्ट बातें लिख दीं।

#### उपसाहर (ङ)

### वसिष्ठ

ब्रह्मिष विसिष्ठ इत्त्वाकुवंशियों के कुलगुरु थे, परन्तु इतिहास को इस बात के मानने में बड़ा संकोच है कि एक ही विसिष्ठ इच्त्वाकु से श्रीरामचन्द्र तक ६२ पीढ़ी के कुलगुरु रहें और प्रधान मंत्री का काम करें। सूर्यवंश के इतिहास में विसिष्ठ का नाम सब से पहले विकुत्ति के साथ आया है। विष्णुपुराण में लिखा है कि राजा इच्त्वाकु ने विकुत्ति को अष्टका श्राद्ध के लिए मांस लाने मेजा। उसने बन में जाकर अनेक पशु मारे, परन्तु जब वह थक गया और उसे बड़ी भूख लगी तो एक खरहा खा गया। घर लौट कर उसने सारा मांस राजा के सामने रख दिया। राजा ने अपने कुलगुरु विसिष्ठ से श्राद्ध के लिए मांस धोने को कहा। विसिष्ठ ने उत्तर दिया कि यह मांस दूषित हो गया है क्योंकि तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इस में से एक शशक भन्नण कर लिया है।

यही वसिष्ट श्रीभद्भागवत् के श्रानुसार इच्वाकु के पुत्र विदेहराज स्थापन करनेवाले राजा निमि के यज्ञ में ऋत्विक् बनाये गये थे जिसका वर्णन उपसंहार (ग) में है।

ये दोनों वसिष्ठ एक ही हो सकते हैं।

इसके बाद विसष्ट इदवाकु की ३०वीं पीढ़ी पर त्रय्याहरण के राज में प्रकट होते हैं। हम पिहले लिख चुके हैं कि एक साधारण अपराध के लिए त्रय्याहरण ने अपने बेटे सत्यत्रत को देशिनकाला दे दिया था, और आप दु:खी होकर बन को चला गया। तब यिसष्ट ने वारह वर्ष तक अयोध्या का शासन किया। त्रय्याहरण के पीछे सत्यत्रत को विश्वामित्र ने गही पर बैठाया। सत्यत्रत त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसने सदेह स्वर्ग जाने की अभिलाषा पहिले विसष्ट से कही, फिर विसष्टपुत्रों से

कही। सत्यव्रत के मरने पर हरिश्चन्द्र राजा हुआ। इसके राज्य के आरम्भ में विश्वामित्र प्रवल थे। परन्तु उन्हें अयोध्या से हट जाना पड़ा और तपस्या करने पुष्कर चले गये। हरिश्चन्द्र के राज्य में विसष्ठ फिर घुसे, और उन्हों की चाल से राजकुमार रोहित को फिर विश्वामित्र की शरण जाना पड़ा।

ये दोनों वसिष्ठ भी एक ही थे।

मत्स्यपुराण में लिखा है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने आपव वसिष्ठ के आश्रम को जला दिया, जिससे आपव ने उसको शाप दिया और वह परशुराम के हाथ से मारा गया। इस वसिष्ठ का नाम देवराज था।

हरिश्चन्द्र से आठ पीढ़ी पीछे बाहु के राज में फिर एक विसष्ठ प्रकट हुए और जब वाहु के पुत्र सगर ने शकों यवनों को परास्त किया तो विसष्ठ ने बीच में पड़कर उनके प्राण बचा लिये और उनको जीवन-मृत-प्राय करा दिया। इस विसष्ठ का उपनाम अथर्वनिधि भी है।

पांचवें विसिष्ठ कल्माषपाद के समय में थे। अर्बुद्माहात्म्य में लिखा है कि एक दिन राजा मित्रसह कल्माषपाद\* शिकार को जा रहे थे रास्ते में विसिष्ठ के बेटे शक्तृ से तकरार हो गई जिससे कल्माषपाद राचस हो गया और शक्तृ और उसके भाइयों को खा गया। पद्मपुराण और रघुवंश के अनुसार दिलीप विसिष्ठ के आश्रम में गाय चराने गये जिसके आशीर्वाद से रघु का जन्म हुआ। इस विसिष्ठ की भी उपाधि अथर्विनिधि है। दशरथ और श्रीरामचन्द्र के दरबार में भी विसिष्ठ कुल-गुरु थे। इनके अतिरिक्त एक विसिष्ठ भरतों के राजा संवरण के पास वहां पहुँचे जहां संवरण पांचाल राजा सुदास से हारकर सिन्धु महानद के तट से पर्वत के निकट तक एक फुलवारी में सौ बरस से रहते थे।

<sup>\*</sup> श्रयाथर्वनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरा । श्रय्यामर्थपतिर्वाचमाददे वदतां वरः । विष्णुपुराण १'४६ ।

विसष्ट ने उनको फिर पुराने राज्य पर श्रमिषिक्त किया।\* इन्हीं विसिष्ट ने राजा का तपती के साथ व्याह कराया जिससे कुरु का जन्म हुश्रा श्रौर इन्हीं विसिष्ट ने राजा के राज में पानी वरसाया।†

वंशावितयों के मिलाने से यह संवरण उत्तर पांचाल के सुदास श्रौर श्रयोध्या के कुरापुत्र श्रतिथि का समकालीन निकलता है। परन्तु ऋग्वेद् ७, १८ का ऋषि वसिष्ठ का पोता पराशर है ; जिससे प्रकट है कि वसिष्ठ उस समय बहुत बुड्ढे हो गये थे। एक वसिष्ठ पिजवन-पुत्र सुदास के भी पुरोहित थे। सुदास ने एक यज्ञ किया। इसमें विसष्ट पुत्र शक्त ने विश्वामित्र को परास्त कर दिया परन्तु जामदग्न्यों ने कौशिकों की सहायता की। कहीं कहीं यह भी लिखा है कि विश्वा-मित्र के कहने से राजा के सेवकों ने शक्तृ को दावानल में डाल दिया। कुछ भी हो इस में सन्देह नहीं कि शक्तृ मारा गया और उसके मरने पर उसकी स्त्री अदृहरयन्ती के पराशर पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे प्रकट है कि एक वसिष्ठ उत्तर पाञ्चाल के राजा सुदास के भी पुरोहित थे। श्रर्बुद्माहात्म्य में लिखा है कि एक वसिष्ठ उस पर्वत पर रहते थे जिसे आज कल आबू पहाड़ कहते हैं। यह स्थान गोमुख के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें गोमुखरूपी टोंटी से नीचे के कुंड में पानी गिरता है। इसी के पास वसिष्ठ का मन्दिर है। इस मन्दिर में सिंहासन पर वसिष्ठ की मूर्ति के दाहिने वायें राम लक्ष्मण की मूर्तियां, वसिष्ठ पत्नी अरुन्धती और बछरे समेत निन्द्नी गाय की मूर्तियाँ हैं। यहीं श्राग्निकुएड है जिसमें से वसिष्ठ के यज्ञ करने पर श्राग्निकुल स्त्रिय उत्पन्न हुये थे। जब परशुराम ने पृथ्वी निःचत्रिया कर दी तो ब्राह्मण भी

<sup>\*</sup> विष्णुपुराण के श्रनुसार कल्माषपाद के नरमांस परसने की कथा इतिहास में दी हुई है। महाभारत श्रादिपर्व में यह कथा बड़े विस्तार के साथ लिखी है।

<sup>†</sup> महाभारत श्रादिपर्व श्र० १७४।

व्याकुल हो गये क्योंकि उनका रक्तण करनेवाला कोई न रह गया। इस पर्वसिष्ठ ने आबू पहाड़ पर सब देवताओं का आह्वान किया और गोमुख के पास अग्निकुएड में एक यज्ञ किया जिसकी समाप्ति पर चार देवताओं ने चार कित्रयकुल उत्पन्न किये। इन्द्र ने परमार-कुल, ब्रह्मा ने चालुक्य-कुल, शिव ने परिहार-कुल, और विष्णु ने चौहान-कुल। इसी से चारों कुल अग्निकुल कहलाये।

हमारे इस लिखने का प्रयोजन यही है कि विसिष्ठ के वंशज भी विसिष्ठ कहलाते थे, और यद्यपि इस कुल का सम्बन्ध साठ पीढ़ी तक अयोध्या राजवंश से रहा परन्तु और राजाओं के यहाँ भी विसिष्ठ और उनके वंशज पहुँचते थे।

#### उपसंहार (च)

### हनुमान

हनुमानजी श्रीरघुनाथ जी के परमभक्त बड़े वीर श्रीर बड़े ज्ञानी थे। इनके जन्म की कथा वाल्मीकीय रामायए। किष्किन्धा काएड में यों लिखी है कि जब सीताजी की खोज करते-करते वानरसेना समुद्र-तट पर पहुँची तो अथाह जल देख कर सब घवरा गये। अङ्गद ने धीरज धरके उनसे कहा कि यह समय विक्रम का है विषाद का नहीं। विषाद से पुरुष का तेज नष्ट हो जाता है और तेजहीन पुरुष का कोई काम सिद्ध नहीं होता। तम लोग हमें यह बताओं कि तममें से कौन बीर समद फाँद सकता है ? इस पर अनेक वानर बोल उठे: किसी ने कहा कि हम तीस योजन फाँद सकते हैं, किसी ने कहा चालीस योजन: जाम्बवान ने नव्ये योजन फाँदने का बल बताया। इस पर अङ्गद ने कहा कि समुद्र की चौड़ाई सौ योजन है, सो हम फाँदने को तो फाँद जायँगे किन्त यह निश्चय नहीं है कि लौट भी सकेंगे। जाम्बवान बोला कि आप सव के स्वामी हैं, आप को न जाना चाहिये। इस पर अद्भद ने उत्तर दिया कि न हम जायँ और न कोई जाय तो हम लोगों कों यहीं मर जाना चाहिये, क्योंकि सुप्रीव की त्राज्ञा है कि विना सीताजी की खोज लगाये हमको मुँह न दिखाना। जब यह बातें हो रही थीं तो हनुमानजी एकान्त में चुप बैठे थे। जाम्बवान ने कहा कि तुम चुप-चाप क्यों बैठे हो ? तुम्हारी भुजान्त्रों में इतना बल है जितना गरुड़ के पंसों में है। तुम्हारी माता अञ्जना पहिले पुञ्जिकस्थला-नाम अप्सरा थीं; वह ऋषि के शाप के कारण वानर हो गई और कुखर नाम वानर-श्रेष्ठ के घर में जन्मी: उनका विवाह केशरी के साथ हुआ था। एक बार वर्षा ऋतु में वह एक पहाड़ पर घूम रही थीं कि पवन ने उनका अखल

खड़ा दिया। श्रञ्जना ने कहा कि हमारा पितत्रत-धर्म कौन नष्ट करना चाहता है ? इस पर पवन ने उत्तर दिया कि तुम्हारा पितित्रत-धर्म भङ्ग न होगा। हमारे संसर्ग से तुम महासत्व, महातेजस्वी श्रौर महापराक्रमी पुत्र जनोगी। वही पुत्र तुम हो। जब तुम बालक ही थे, तुमने वन में सूर्य्य को उदय होते ही देख कर यह समभा कि फल है, श्रौर उसके खाने को दौड़े थे। इस पर इन्द्र ने तुम्हारे ऊपर वन्न प्रहार किया श्रौर तुम्हारी बाई हनु (डाढ़) टूट गई। तब से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। \*

ब्रह्मपुराण में यह कथा विशेष विस्तार के साथ दी हुई है।

गोदावरी और फेना (पेनगङ्गा) के संगम पर एक बड़ा तीर्थ है † जिसमें स्नान दान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। इस तीर्थ के अनेक नाम हैं, वृषाकिप, हनूमत, मार्जार और अञ्जक। यह तीर्थ गोदावरी के दिन्या तट पर है और इसकी कथा यह है।

"केशरी के दो खियाँ थीं, अज्ञना और अद्रिका। दोनों पहिले अप्सरायें थीं। शाप के बस अञ्जना का मुँह वानर का सा हो गया था और अद्रिका का बिल्ली का सा। दोनों अञ्जन पर्वत पर रहती थीं। एक बार अगस्त्य मुनि वहाँ पहुँचे। दोनों ने उनकी पूजा की और मुनि ने प्रसन्न हो कर दोनों के। एक एक पुत्र का बर दिया। दोनों उसी पर्वत पर नाचती गाती रहीं। वहीं वायुदेव और निर्ऋतिदेव पहुँच गये। वायु के संसर्ग से अञ्जना के हनूमान पुत्र हुये और निर्ऋति के संयोग से अद्रिका के अद्रि नाम पिशाचराज पुत्र हुआ। पीछे गोदावरी में स्नान करने से दोनों की शाप-निवृत्ति हुई। जहाँ अद्रि ने अञ्जना को नहलाया। उस तीर्थ का नाम आंजन और पैशाच पड़ा और जहाँ हनूमानजी

<sup>\*</sup> वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धा कार्ण्ड ६६।

<sup>ं</sup> यह संगम अकोला के दिचया निज्ञामराज में है।

ने श्रद्रिका को स्नान कराया था वह मार्जार, हन्मत श्रीर बृषाकिप के नामों से प्रसिद्ध हुआ। \*

वृषाकिप का ऋर्थ है जिसका संबन्ध वृषकिप से हो और वृषाकिप की कथा अध्याय १२९ में ही हुई है।

"दैत्यों का पूर्वज बड़ा बलवान हिरएय, तपस्या के वल से देवताओं का अजेय हो गया था। उसका बेटा महाशिन भी बडा बली था। उसने एक युद्ध में इन्द्र को हाथी में वाँघ कर अपने पिता का भेंट कर दिया। पिता ने इन्द्र को बन्द रक्खा। पीछे महाशिन ने वरुण पर चढाई कर दी परन्तु वरुण देव ने उसे अपनी बेटी देकर संधि कर ली। इन्द्र के वाँध जाने से देवता बहुत दुखी हुये और विष्णु से सहायता माँगी। विष्णु ने उत्तर दिया कि वरुएदेव की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते । तब देवता वरुण के पास गये । बरुण के कहने से महाशानि ने इन्द्र को छोड़ तो दिया परन्त उनको बहुत फटकारा श्रीर उनसे कहा कि तुम वरुण को त्राज से गुरु मानो । इन्द्र मुंह लटकाये अपने घर आये और इन्द्राणी से अपनी दुर्दशा कही। इन्द्राणी ने कहा कि हिरण्य हमारा चचा था तो भी हम श्रपने चचेरे भाई की मृत्य का उपाय बताती हैं। तपस्या श्रीर यज्ञ से सब कुछ हो सकता है। तुम दंडकवन से शिव और विष्णु की आराधना करो, इन्द्र ने शिव की पूजा की। शिव ने कहा कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते । तुम विष्णु की पूजा करो । तब इन्द्र इन्द्राणी ने श्रापस्तम्ब के साथ गोदावरी के दिच्या तट पर गोदावरी श्रीर फेना के संगम पर विष्णु भगवान की आराधना की। शिव और विष्णु के प्रसाद से जल में से शिव विष्णु दोनों का स्वरूप धारण किये हुये श्रर्थात चक्रपाणि श्रौर शूलधर दोनों, एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने

<sup>\*</sup> ब्रह्म पुराग श्रध्याय ८४।

रसातल में जाकर महाशनि को मारा। वह इन्द्र का प्यारा मित्र अञ्जक वृषाकिप कहलाया।

वृषाकिप अरिन्दम का नाम अध्याय ७० में उन लोगों के साथ भी आया है जिन्होंने गोदावरीतट पर तीर्थ स्थापन किये थे।

विचारने से यह ध्वनित होता है कि वृषाकिप और हनुमन्त एक ही थे। \* वृषाकिप का अर्थ है पुलिंग बन्दर। तो क्या हनूमान जी ऐसे ही बन्दर थे जैसे आजकल अयोध्या आदि नगरों में उपद्रव करते हैं। जो ऐसे ही थे तो क्या कारण है जो आजकल कोई बन्दर ज्ञानी नहीं निकलता ?

हम तो यह समभते हैं कि हन्मान जी और उनके सैनिक द्विण देश के निवासो थे। आजकल के विज्ञान से यह सिद्ध होता है कि हजारों बरस पहिले द्विण भारत का प्रान्त अफ़ीका से मिला हुआ था। पीछे धरती बैठ जाने से अरब सागर बन गया, अफ़ीका के हब-शियों का मुंह बन्दरों से बहुत मिलता जुलता है। दोनों की चिपटी नाक, दबे मत्थे और थूथन की भांति आगे निकले हुये मुंह अब भी देखे जाते हैं। क्या इस बात के मानने में कोई आपित हो सकती है कि ये वानर उन्हीं हबशियों के भाई हों जो अफ़ीका में अब तक बसे हैं और भारत में नष्ट हो गये या वर्णसंकर होकर यहां के निवासियों में मिल गये। इसमें एक शंका हो सकती है कि रामायण के बन्दर पिंगल वर्ण थे और अफ़ीका के हबशी काले होते हैं परन्तु यह आबहवा का प्रभाव है।

श्रव रहा नाम हनूमन्त । जो हम यह मान लें कि हनूमान श्रौर उनके सैनिक प्राचीन द्रविड़ थे तो संभव है कि रावण की भांति हनूमान भी किसी टामिल शब्द का संस्कृत रूप हो श्रौर जब हनूमान शब्द बना तो उसकी उत्पत्ति दिखाने को इन्द्र के बन्न से दाढ़ी टूटने की कथा गढ़ी

<sup>\*</sup> क्योंकि इन्मान के संसर्गसे वह वृषाकिपतीर्थ कहलाया।

गई। इस कथा से भी यह ध्वनित होता है कि हन्मान जी पहले ऐसे कुरूप न थे। दाढ़ टूट जाने से मुँह वन्दर का सा हो गया। ऐसी ही ष्ट्रमाकपि भी किसी द्रविड़ शब्द का संस्कृत अनुवाद हो सकता है क्योंकि यह तो सिद्ध ही है कि वानर गोदावरी के दिच्च के रहनेवाले थे जहां कनाड़ी या टामील भाषा बोली जाती है। हम इस विषय में १९१३ के जर्नल रायल एशियाटिक सोसाइटी से प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर पार्जिटर का मत उद्धृत करते हैं।

वृषा पुलिंग के लिये द्रविड़ शब्द 'श्राण' है और यह शब्द कन्नाड़ी श्रोर टामील और मड़यालम् तीनों भाषाओं में बोला जाता है। तिलगू में इसके बदले मग और पोदु बोलते हैं। किप बन्दर के लिये इन चारों भाषाओं में दो शब्द हैं, १ कुरंग, २ मंडी। बन्दरवाची शब्द कुरगु टामील भाषा का है, शेष तीनों में कुरंग हिरन को कहते हैं। मड़यालम में इस शब्द के दो रूप हैं कुरंग=हिरन, और कुरन्नु=बन्दर\*। टामील भाषा में मंडी विशेष कर बँदरिया को कहते हैं। मड़याड़म में मंडी काले मुँह के बन्दरों के अर्थ में बोला जाता है। कन्नाड़ी और तिलगू में मंडी संयुक्त शब्दों में हिन्दी "लोग" के अर्थ में श्राता है। यह अर्थ विचारने के योग्य है। कन्नाड़ी में बन्दर के लिये दो शब्द हैं, कांटि और तिस्मा और दोनों नये हैं। यह बात सर्वसम्मत है कि टामील में प्राचीन शब्द बहुत हैं।

श्रव श्राण श्रोर मंडी को मिलाने से वृषाकिप के श्रर्थ का द्राविड़ शब्द बन जाता है श्रोर वृषाकिप उसका संस्कृतानुवाद होता है।

श्राणमंडि का संस्कृत रूप हुत्रा हनुमंत । द्रविड़ शब्दों के संस्कृत रूप बनाने में बहुधा एक "ह" पहले जोड़ दिया जाता है। इसके कई

<sup>\*</sup> बन्दर के लिये संस्कृत में शास्त्राम्हग शब्द का प्रयोग इसका उदाहरण है।

उदाहरण मिस्टर पार्जिटर ने दिये हैं। जैसे टामील भाषा में इडुम्बी का अर्थ है " गर्बीली स्त्री"। यही नाम उस स्त्री का था जो संस्कृत में हिडिम्बा कहलाई।

श्राजकल हनूमान को टामील में श्रनुमण्डम कहते हैं जिससे प्रकट है कि टामील में संस्कृत का "ह" गिर जाता है।

इससे यह सिद्ध होता है कि श्री हन्मान जी दिच्च देश के प्राचीन निवासी थे और उनका असली नाम आएमंडी था जिसका अचरार्थ लेकर संस्कृत में वृषाकिप बनाया गया और संस्कृत रूप हनुमंत हुआ।

हम यहां इतना श्रौर कहना चाहते हैं कि प्राचीन यूरप में एक श्रमस्य लड़ाकी जाति वंडल (Vandal) थी जिसके श्राक्रमणों से रोम-साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। बन्दर श्रौर बंडल शब्द बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। बच्चे बहुधा बन्दर को बंडल कहते हैं।

<sup>\*</sup> थ्रापुनिक संस्कृत में वृषाकिप के अनेक अर्थ हैं, इन्द्र, शिव, विष्णु श्रादि।

## उपसंहार (छ)

# चन्द्रवंश

#### यदुवंश

- १ मनु
- २ इला
- ३ पुरूरवस्
- ४ श्रायुष्
- ५ नहुष
- ६ ययाति
- ७ यदु
- ८ क्रोब्ड
- ९ वृजिनीवत्
- १० स्वाहि
- ११ रुषगु (रशादु या रशेकु)
- १२ चित्ररथ
- १३ शशविंदु
- १४ पृथुयशस् (पृथुश्रवा)
- १५ पृथुकर्मन् (पृथुधर्मन् )
- १६ पृथुञ्जय
- १७ पृथुकीर्ति
- १८ पृथुदान
- १९ पृथुश्रवस्
- २० पृथुसत्तम

- २१ द्यन्तर
- २२ सुयज्ञ
- २३ उशनस्
- २४ सिनेयु
- २५ महत्त
- २६ कम्बलवर्हिष्
- २७ रुक्म, (कवच)
- २८ परावृट् (पुरु १)
- २९ ज्यामघ
- ३० विदर्भ
- ३१ कथ
- ३२ कुन्ति
- ३३ धृष्टि
- ३४ निवृति
- ३५ विदूरथ
- ३६ दशाई
- ३७ व्योमन्
- ३८ जीमृत
- ३९ विकृति
- ४० भीमरथ
- ४१ नवरथ
- ४२ दशरथ
- ४३ शकुनि
- ४४ करंभ
- ४५ देवरात
- ४६ देवचन्र

- ४७ मधु
- ४८ कुरुवश
- ४९ श्रनु
- ५० पुरुद्वत्
- ५१ पुरुहोत्र
- ५२ अंशु
- ५३ सत्व
- ५४ सात्वत
- ५५ अन्धक
- ५६ कुकुर
- ५७ वृद्धिए।
- ५८ धृति
- ५९ कपोतरोमन
- ६० तिलोमन्
- ६१ तित्तरि
- ६२ तैत्तिरि
- ६३ नल
- ६४ श्रमिजित
- ६५ पुनवर्सु
- ६६ ऋाहुक
- ६७ उप्रसेन
- ६८ कंस
- ६९ (श्री कृष्ण)ः

### नहुष का वंश\*

२४—चन्द्रवंश में यदि आगे राजगदी का अधिकारी किसी का वंश हुआ तो राजकुमार नहुष का वंश हुआ। इसका विवरण इस प्रकार है।

#### महाराज ययाति

नहुष के छ: पुत्र हुये, यित, ययाित, संयाित, श्रायित, वियित श्रौर कृत । इनमें से राजकुमार यित ने देखा कि पुरुष राजलक्मी में पड़कर माया में फंस जाता है । वह इस श्रात्मा का ज्ञान नहीं कर सकता । इस कारण उसने राज्य की इच्छा ही नहीं की । उसका विवाह सूर्यवंशी राजा ककुत्स्थ की कन्या गों से हुशा । राजकुमार संयाित ब्रह्म की उपासना में लगकर उसी में मग्न हो गया । ययाित का विवाह उशना ( शुक्राचार्य ) की कन्या देवयानी श्रौर श्रमुर राजा वृषपर्वा की कन्या शिम्छा से हुशा । देवयानी के गर्भ से यदु श्रौर तुर्वसु पैदा हुये श्रौर शिमिष्ठा से दृह्म, श्रमु श्रौर पूरु पैदा हुये।

#### नहुष नाग

राजा नहुष स्वयं बड़े प्रतापी राजा हुये थे। उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी का विजय किया। उन्होंने अपने वाहुबल से इतना यश प्राप्त किया था कि देव लोगों ने भी इन्हें अपना प्रधान राजा बना कर इन्द्र का पद दे दिया। परन्तु इतना उचासन पाकर नहुष को मद आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं इन्द्र के पद पर पहुँच गया हूँ, मैं इन्द्र की पत्नी शची का भी भोग करूँ। उसको लाने के लिये राजा नहुष पालकी पर सवार हो कर चले

<sup>\*</sup> जयसवाल जाति के इतिहास से प्रकाशक की श्राज्ञा से उद्भृत ।

† उसने दस्युश्रों को मारकर ऋषियों से भी कर लेना शुरू किया था श्रीर
उसमें यशस्त्री होकर उनसे श्रपनी सेवा भी कराई । देवताश्रों को जीतकर
उसने उनका इन्दासन भी ले लिया । महाभारत श्रादिपर्व ७४।३० ।

तब सप्तर्षियों ने उनकी पालकी उठाई। उनमें अगस्त्य कुछ मन्द मन्द चलते थे। उनको तेज चलाने के लिये मद में आकर नहुष ने "सर्प सर्प" कहा। बस अगस्य कुपित होकर बोले "स्वयं सर्प हो जाओ।" इस प्रकार वह राजा अजगर हो कर स्वर्ग से गिर गया।

पुराणकार की इस कथा का एक ऐतिहासिक गृहार्थ निकलता है। वह यह है कि राजा नहुष अपने वाहुवल से निःसन्देह बड़ा भारी राजा हो गया। यहां तक कि प्रसिद्ध महिष लोग भी उसकी सेवा करना अपना अहोभाग्य समभते थे। परन्तु उसके मदोन्मत्त हो जाने पर अगस्त्य ने उसे साम्राज्य पद से च्युत करके जंगलों में प्रवास का दण्ड दिया। वह वाधित हो कर नागवंशियों में जा मिला और नाग कहाने लगा। इस बात का प्रमाण प्रीक इतिहासलेखक हेरोडोटस के लेख से भी मिलता है। उसने मिसर या इजिष्ट के प्राचीन इतिहास में लिखा है कि वहाँ का प्राचीन राजा डायोनिसस था जो पूर्व देश से आकर रहा। वहाँ उसने बड़ी भारी विजय की और वहाँ के लोगों को जो बहुत असभ्य थे खेती बाड़ी करने तथा नगर बसाने की शिक्षा दी और सभ्य बनाया, इत्यादि। हमें हेरोडोटस का डायोनिसस देव नहुष ही प्रतीत होता है।

श्रस्तु, इस प्रकार नहुष के श्रजगर या नाग बनकर राज्य से श्रष्ट हो जाने पर ययाति ही राजगद्दी पर बैठा। ययाति भी बड़ा प्रसिद्ध राजा हुश्रा। इस के राज्य के चिन्ह श्रभी तक भी भारत में विद्यमान हैं।

#### ययातिनगर का अवशेष

जयपुर स्थित में साम्भर भील के तट पर साम्भर नगर बसा हुआ है। वहां दो तालाब और दो मन्दिर हैं, एक शिमछा का और दूसरा देवयानी का। वहाँ से ११ मील पर यथाति के यौवनपुर की स्थिति है। जोबरेन का ठिकाना यथाति का यौवनपुर ही है। इस नगरी का भग्नावशेष केवल एक थम्भामात्र अभी तक शेष है जो वहां के मैदान में जोबरेन के बिल्कुल समीप कुछ किसानों की भोपड़ी के समीप गड़ा

हुआ है। कहते हैं यह थम्भा प्राचीन नगर के द्वारस्थान पर है और ५०० वर्ष पूर्व यहाँ का दृश्य बहुत ही सुन्दर था। पास ही माता का मन्दिर है। यह एक पर्वत पर है। पहिले इस पर्वत से बहुत सुन्दर सुन्दर करने निकलते थे। वहाँ का दृश्य बहुत ही रमणीक था, श्रब भी वह पहाड़ी कम सुन्दर नहीं। इस स्थान के पहाड़ में कई प्राचीन इमारतों के भग्नावशेष विद्यमान हैं जिनको देखने से प्रतीत होता है कि यहां पहिले विशाल भवन बने थे।\*

#### दिग्विजय

रुद्रमहाराज ने भिक्त से प्रसन्न होकर राजा ययाति को अत्यन्त दिव्य प्रकाशमान् सुवर्ण का रथ । श्रीर दो अव्वय तूणीर (तर्कस) दिये थे। इन तर्कसों में के वाण कभी समाप्त नहीं होते थे। ययाति ने उसी रथ पर चढ़कर सम्पूर्ण पृथ्वी का विजय किया। ययाति का प्रताप भी अपने पिता नहुष से कम नहीं था। देव दानव और मानव भी उसके मुकाबले पर न ठहर सके।

राजा ययाति के भोगविलास से न तृप्त होकर अपने पुत्रों से जवानी मांगने की कथा प्रसिद्ध है। संभव है कि सब से छोटा पुत्र

<sup>\*</sup> मैं स्वंय इस स्थान पर ६ मास रहा हूँ श्रौर सब स्थान श्रपनी श्राँखों देखे हैं। — लेखक।

<sup>ं</sup> ययाति का रथ उसके बाद पुरुवंश के राधाओं के पास रहा और कुरुवंश की सम्पत्ति बना। वह बराबर जनमेजय तक चला आया। एक बार जनमेजय उस रथ पर चढ़कर मदमत्त होकर जा रहा था कि मार्ग में गार्म्य नामक एक आह्मण का बालक रथ के नीचे आकर कुचल गया। उसी बाह्मण के शाप से जनमेजय के हाथ से वह रथ निकल गया। फिर इन्द्र की प्रसन्न कर के बृहद्भथ ने यह रथ पाया। भीम ने उसे मार कर श्री कृष्ण की वही रथ दिया। इस प्रकार वह रथ सदा चक्रवर्ती राजाओं के पास रहा।

उनका आज्ञाकारी था और उसकी मां छोटी रानी शर्मिष्ठा के आश्रह से उसे राज मिला जिसका उदाहरण रामायण में है। जांच से यह विदित होता है कि पूरु को प्रतिष्ठानपुर मिला, परन्तु यदुवंशी भी राज से वर्जित न थे।

१३--- शशिवन्दु सूर्यवंशी युवनाश्व का समकालीन इसकी बेटी विन्दुमती चैत्ररथी जिसके कई भाई थे, युवनाश्व १ के पुत्र मान्धाता को व्याही थी।

३०— विदर्भ ने दिल्लाण में विदर्भराज्य स्थापित किया। चेदी के राजा भी इसी के वंशज थे। इसकी बेटी अयोध्या के राजा सगर को ब्याही थी।

४७-मधु को पार्जिटर महाशय मथुरा का मधु मानते हैं।

### उपसंहार (ज)

## चन्द्रवंश

## पुरुवंश

- १ युधिष्ठिर
- २ परीचित
- ३ जनमेजय
- ४ शतानीक
- ५ त्र्राधिसोम कृष्ण (त्र्राधि-सीम कृष्ण)
- ६ निचन्नु (विवन्नु निर्वक्ता या नेमिवक)
- ७ उद्या या भूरि
- ८ चित्ररथ
- ९ शुचिद्रव
- १० वृष्टिणमत्
- ११ सुषेगा
- १२ सुनीथ या सुतीर्थ
- १३ रुच
- १४ बृचज्ज
- १५ सुखीवल
- १६ परिष्णव
- १७ सुतपस्
- १८ मेधाविन
- १९ पुरंजय

- २० उर्व
- २१ तिगात्मन
- २२ वृहद्रथ
- २३ वसुदामन
- २४ शतानीक
- २५ उदभव
- २६ वाहीनर
- २७ द्गडपागि
- २८ निरमित्र
- २९ चेमक

२-परीत्तित ऋर्जुन के पुत्र ऋभिमन्यु का बेटा था। महाभारत में श्रभिमन्यु मारा गया उस समय यह गर्भ में था।

३-जनमेजय ने नाग्यज्ञ किया।

६—ितच्छु के समय में हिस्तिनापूर गङ्गा की बाढ़ में इब गया श्रौर राजधानी कौशाम्बी के उठ श्रायी। हम समक्ते हैं कि महाभारत ऐसा सर्वनाशी युद्ध हुश्रा था कि फिर पुरुवंशियों के पाँव पश्चिम में न जमे। इसका उदाहरण श्रयोध्या का गुप्तवंश हैं।

अन्तिम राजा महापद्मनन्द के समय की राज्यकान्ति में मारा गया। (४२२ ई० पू०)

#### उपसंहार (भा)

### चन्द्रवंश

यदुवंश (मगधराज वंश)

```
बसु (चैद्योपरिचर-गिरिका)

महारथ—जिसने वृहद्रथ के नाम से मगध राज
छुशाप्र
चुषभ (ऋषभ)

पुण्यवत

पुण्य

सत्यधृति (सत्यहित)

धनुष

संभव

एहद्रथ २

जरासन्ध

सहदेव (महाभारत में मारा गया)
सोमवित्

शुत्रश्रवस्
```

इनमें जरासन्य बड़ा प्रतापी राजा था। इसके प्रताप का वर्णन महाभारत सभापर्व अध्याय १४ में श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से किया है। इसी के डर के मारे (पूर्व) कोशल के राजा द्त्रिण भाग गये थे, आर उन्होंने कदाचित वहाँ द्त्रिण कोशल राज स्थापित किया। इसकी दो बेटियाँ कंस को ब्याही थीं। कंसवध के पीछे जरासंध कृष्ण का कट्टर बैरी हो गया और उसी के डर से श्रीकृष्ण यदुवंशियों को लेकर द्वारका (कुशस्थली) भाग गये थे। जरासंध के मारे जाने पर उसका राज छिन्न-भिन्न हो गया। सहदेव को मगध के पश्चिम का अंश मिला। उसी के साथ साथ मगध के दो और राजाओं के नाम हैं दंडधार और दंड, जो गिरिव्रज में राज करते थे। सहदेव के भाई नयसेन के पास भी कुछ राज था।

#### उपसंहार (ञ)

### चन्द्रवंश

श्रायुष वंश

- १ मनु
- २ इला—इसका पति बुध था जो चन्द्र श्रीर वृहस्पति की स्त्री तारा का बेटा था।
- ३ पुरूरवस्
- ४ त्रायुष—इसकी स्त्री सूर्यवंशी राजा वाहु | की बेटी थी।



- सुकेतु धर्मकेतु धर्मकेतु विभु सुविभु सुविभु धृष्टकेतु वैनहोत्र मार्गभूमि

## उपसंहार (ट)

## चन्द्रवंश

कान्यकुब्ज राजवंश

- १ मनु
- २ इला
- ३ पुरूरवस्
- ४ श्रामावसु
- ५ भीम
- ६ कंचनप्रभ
- ७ सुहोत्र
- ८ जह्नु \*
- ९ सुमन्त (सुजह्नु)
- १० अजक
- ११ बालाकाश्व
- १२ कुश
- १३ कुशास्व
- १४ कुशिक
- १५ गाधि
- १६ विश्वामित्र ( इनका ज्ञत्रिय नाम विश्वरथ था )
- १७ अष्टक

<sup>\*</sup> जह्नु ने श्रपने यज्ञस्थान को गङ्गाजल में इबता देखकर समाधिवल से सारा गङ्गाजल पान कर लिया । उस समय देवर्षियों ने उन्हें प्रसन्न करके गङ्गा को पुत्रीरूप से स्वीकार कराया तब जह्नु ने उनका छोड़ दिया।

१२—राजा कुरा बड़े धर्मज्ञ श्रौर तपस्वी थे। उनका विवाह विदर्भ-कुल की एक राजकुमारी के साथ हुत्रा था जिससे चार बेटे हुये, कुशाम्ब, कुशनाम, श्रमूर्तरजस श्रौर वसु। कुश ने श्रपने बेटों से कहा कि जाश्रो धर्म से प्रजापालन करो। इस पर कुशाम्ब ने कौशाम्बी \* नगरी बसाई। कुशनाम महोदयपूर † में जाकर रहे श्रमूर्तरजस धर्मारएय ‡ में जा कर बसे श्रौर वसु गिरित्रज § का राजा हुत्रा। यह गिरित्रज मागधी नदी के तट पर था श्रौर इसके चारों श्रोर पाँच पहाड़ियाँ थीं। कुशनाम के धृताची श्रप्सरा से सौ बेटियाँ हुई। जब लड़िकयाँ सयानी हुई तो गहने कपड़े पहने बाग में नाचती गाती फिरती थीं। उनका विवाह कुशनाम ने चूली मुनि के पुत्र ब्रह्मदत्त के साथ कर दिया। ब्रह्मदत्त कंपिलापुरी । का राजा था।

१६—विश्वामित्र—इनका चिरत्र ऋपूर्व है। वाल्मीकीय रामायण में इनके विषय में जा कुछ लिखा है वह संज्ञेप से यों है।

विश्वामित्र ने बहुत दिनों तक राज किया। एक बार बड़ी सेना लेकर यात्रा करते हुये वसिष्ठ के आश्रम को गये। वसिष्ठ ने उनका स्वागत किया और कुशल त्रेम पूछा। विश्वामित्र ने कहा सब कुशल

<sup>\*</sup> कौशाम्बी यमुना के उत्तर तट पर चन्द्रवंशी राजाओं की प्रसिद्ध राज-धानी थी। जब हस्तिनाप्र गङ्गा की बाढ़ से कट गया तो राजा निचन्न राजधानी कौशाम्बी उठा लाया।

<sup>†</sup> महोदयपुर कान्यकुन्ज का पुराना नाम है।

<sup>‡</sup> कुछ लोग श्रनुमान करते हैं कि बिलया श्रीर गाज़ीपूर का कुछ श्रंश धर्मारक्य कहलाला था।

<sup>§</sup> गिरिव्रज-राजगृह का पुराना नाम है। यह नगर पाँच पहादियों के बीच में बसा था, जिनके नाम समय समय पर बदला किये हैं। यह नगर फल्गु के तट पर बसा हुआ था।

<sup>।</sup> कंपिला-श्राज-कल का कंपिल नाम नगर प्टाजिले में है।

है और कुछ दिन वहाँ रहे। एक दिन वसिष्ठ जी हंसकर बोले हम श्रापकी पहनाई करना चाहते हैं, श्राप स्वीकार कीजिये । विश्वा-मित्र ने उत्तर दिया कि आप की मीठी बातों ही से पहनाई हो चुकी। श्रव हमके। श्राज्ञा दीजिये हम जायँ। परन्तु वसिष्ठ जी ने श्राप्रह किया श्रौर विश्वामित्र ठहर गये। तब वसिष्ठ ने श्रपनी होम धेनु की बुलाया श्रीर कहा, "हम इस राजा की पहनाई करना चाहते हैं, तुम खाने पीने की अच्छी से अच्छी सामग्री से सेना समेत राजा का भोजन कराओ।" धेन ने बात की बात में अच्छे से अच्छे भोजन पान सब इकटा कर दिये। जब विश्वामित्र अपने मंत्री आदि के साथ खा पी कर तम हो गये तो कहने लगे कि आप हमसे लाख गायें ले लीजिये और अपनी होमधेन हमें दे डालिये। वसिष्ठ बोले हम करोड़ गायों के बदले अपनी धेत न देंगे। इसोसे हमारे सारे काम चलते हैं। इस पर विश्वामित्र ने कहा हजार हाथी ले लीजिये, जितना चाहिये रत्न और सोना लीजिये. परन्तु वसिष्ठ ने न माना, श्रोर कहा, यही हमारा सर्वस्व है, यही हमारा जीवन प्राण है, हम इसे न देंगे। इस पर विश्वामित्र ने वरजोरी से गाय को पकड़ना चाहा परन्त तत्त्वण बड़े बड़े योधा निकल आये श्रौर विश्वामित्र की सेना को मार भगाया। पीछे बहुत दिनों तक लड़ाई होती रही परन्तु वसिष्ठ के ब्रह्मवल ने विश्वामित्र के चत्रियबल को परास्त कर दिया। तब विश्वामित्र ने यह संकल्प किया कि ब्राह्मण बनना चाहिये और कठिन तपस्या करने चले गये। यहीं उनके पास त्रिशंकु पहुँचा जिसकी कथा ऊपर लिखी जा चुकी है। वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि त्रिशंकु को स्वर्ग पहुँचाकर विश्वामित्रजी पुष्कर चले गये। यहां उनको मेनका मिली जिसके फंद में पड़कर विश्वामित्र केशकुन्तला नाम की लड़की पैदा हुई जिसकी कथा संसार में प्रसिद्ध है। यहां से विश्वामित्र कौशिकी नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगे। यहां उनकी तपस्या बिगाड़ने को रम्भा नाम की ऋप्सरा

पहुँची। विश्वामित्र जी ने जो एक बार मेनका के फन्द में पड़कर फल पा चुके थे उसको शाप दिया कि तू पत्थर हो जा। यहीं वहुत कड़ी तपस्या करने से उनको ब्रह्मार्षि का पद मिला और विसष्ठ जी ने भी उन्हें ब्राह्मण स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र के कई वेटे थे मधुच्छन्दस्, कट, ऋषभ, रेग्यु, अष्टक और गालव। विश्वामित्र के ब्रह्मार्ष बनने पर अष्टक कान्यकुटज का राजा हुआ। विश्वामित्र ने शुनःशेप को अपन पुत्र मान लिया क्योंकि शुनःशेप बिक चुका था और उसका अपने पैत्रिक कुल से कोई संबंध न था। विश्वामित्र ने शुनःशेप को देवरात की पदवी देकर अपने पुत्रों में जेठा बनाया।

इतिहास की जांच से प्रकट होता है कि विश्वामित्र त्राह्मण कुल का नाम था और उसी वंश के अनेक ब्रह्मर्षि भिन्न भिन्न अवसरों पर विसष्टों से लड़ते रहे।

विश्वामित्र की बहिन सत्यवती कौशकी भाग्व ऋचीक को ब्याही थी; जिसका लड़का जमदिग्न था। यह विवाह बड़े भगड़े से हुआ था। ऋचीक ने गाधिराज से कन्या मांगी। गाधिराज न चाहते थे कि सत्यवती उनके साथ ब्याही जाय श्रीर उनसे एक हजार श्यामकर्ण घोड़े मांगे। ऋचीक ने वरुणदेव से एक हजार घोड़े मांग कर राजा को दे दिये। यह कौशिकी पीछे नदीरूप में प्रकट हुई। जमदिग्न की स्त्री रेगुका इच्वाकुवंशी राजा रेगु की बेटी कही जाती है। परन्तु इस नाम का कोई राजा अयोध्या राजवंश में नहीं है।

### उपसंहार (ठ)

## प्रयोत-वंश

वार्हद्रथ वंश के घ्रन्तिम राजा रिपुंजय का मार कर उसके मंत्री सुनिक ने घ्रपने पुत्र प्रद्योत का राजा बना कर यह वंश स्थापित किया।

१-प्रद्योत २३ वर्ष ( ई० पू० ९२० से ई० पू० ८९७ तक )।

२-पालक २४ वर्ष ( ई० पू० ८९७ से ई० पू० ८७३ तक )।

३—विशाखायूप ५० वर्ष ( ई० पू० ८७३ से ई० पू० ८२३ तक )।

४-अजक (जनक) २१ वर्ष (ई० पू० ८२३ से ई० पू० ८०२ तक)।

५--निन्दिवर्द्धन २० वर्ष ( ई० पू० ८०२ से ई० पू० ७८२ ) तक ।

इस वंश में ५ राजा हुये जिन्होंने सब मिलकर १३८ वर्ष राज किया।

#### उपसंहार (ड)

## शिशुनाक वंश

- १—शिशुनाक \* ४० वर्ष (ई० पू० ७८२ से ई० पू० ७४२ तक)।
  २—काकवर्म (शकवर्म) ३६ वर्ष (ई० पू० ७४२ से ७०६ तक)।
  ३—क्तेमधर्मन ३८ वर्ष (ई० पू० ७०६ से ई० पू० ६६८ तक)।
  ४—क्त्रोजस् (क्तेत्रज्ञ) ४० वर्ष (ई० पू० ६६८ से ई० पू० ६२८ तक)।
- ५—विम्बिसार ३८ वर्ष (ई० पू० ६२८ से ई० पू० ५९० तक)।
- ६—श्रजातरात्रु २७ वर्ष (ई० पू० ५९० से ई० पू० ५६३ तक)।
- ७—दर्शक (दर्भक) २५ वर्ष (ई० पू० ५६३ से ई० पू० ५३८ तक)।
- ८—उद्यिन ( उद्याख ) ३३ वर्ष ( ई० पू० ५३८ से ई० पू० ५०५
  - तक )। इसी ने कुसुमपुर बसाया था ।
- ९—निन्दिवर्द्धन ४२ वर्ष (ई० पू० ५०५ से ई० पू० ४६३ तक)।
- १०-महानन्दिन † ४३ वर्ष (ई० पू० ४६३ से ई० पू० ४२० तक)।
- इस वंश में १० राजा हुये जिन्होंने सब मिल कर १६२ वर्ष राज किया।

<sup>\*</sup> विष्णुपुराण में शिशुनाक नन्दिवर्द्धन का पुत्र बिखा है।

<sup>†</sup> महानन्दिन् के ग्रुद्धा के गर्भ से श्रति बोभी महापद्मनन्द हुआ जिसने चित्रयवंश का नाश किया।

# उपसंहार (ह) नन्दवंश

१—महापद्मनन्द ८८ वर्ष (ई० पू० ४२२ से ई० पू० ३३४ तक )। २—सुकल्प आदि ८ पुत्र १२ वर्ष (ई० पू० ३३४ से ई० पू० ३२२ तक )।

कौटिल्य बाह्मण ने इनका नाश करके मौर्यवंश स्थापित किया।

#### उपसंहार (ग)

## मीर्यवंश

- १—चन्द्रगुप्त २४ वर्ष (ई० पू० ३२२ से ई० पू० २९८ तक)। २—विन्दुसार (भद्रसार) २५ वर्ष (ई० पू० २९८ से ई० पू० २७३ तक)।
  - ३-- अशोक ३६ वर्ष (ई० पू० २७३ से ई० पू० २३७ तक)।
  - ४—दशरथ (वन्धुपालित) ८ वर्ष (ई० पू० २३७ से ई० पू० २२९ तक)।
  - ५—सम्प्रति (संगत या इन्द्रपालित) ९ वर्ष (ई० पू० २२९ से ई० पू० २२० तक)।
  - ६---शालिशूक १३ वर्ष (ई० पू० २२० से ई० पू० २०७ तक)।
  - ७-देवधर्म।
  - ८-शतधन्वन्।
- ९—वृहद्रथ ७ वर्ष (ई० पू० १९२ से ई० पू० १८५ तक)।
  वृहद्रथ की उसके सेनापित पुष्यिमत्र ने मार डाला श्रौर श्राप राजा
  वन बैठा। उसी से शुक्रवंश चला।

#### उपसंहार (त)

### शुङ्गवंश

- १—पुष्यमित्र ३६ वर्ष (ई० पू० १८५ से ई० पू० १४९ तक ) ।
- २-- अग्निमित्र ८ वर्ष ।
- ३-वसुश्रेष्ठ ७ वर्ष (ई० पू० १४९ से ई० पू० १४२ तक)।
- ४-वसुमित्र १० वर्ष (ई० पू० १४२ से ई० पू० १३२ तक)।
- ५—अन्ध्रक (अन्तक) २ वर्ष (ई० पू० १३२ से ई० पू० १३० तक)।
- ६—पुलिन्दक ३ वर्ष (ई० पू० १२७ से ई० पू० १२४ तक)।
- ७- घोष ३ वर्ष ।
- ८--वजमित्र ९ वर्ष (ई० पू० १२४ से ई० पू० ११५ तक)।
- ९—समभाग या भगदत ३२ वर्ष (ई० पू० ११५ से ई० पू० ८३ तक)।
- १०—देवभूमि ( चेमभूमि ) १० वर्ष ( ई० पू० ८३ से ई० पू० ७३ तक )।

देवभूमि को व्यसन में त्रासक पाकर उसके मंत्री देवभूति ने मार कर कन्वराज स्थापित किया।

इस वंश में १० राजा हुये जिन्होंने सब मिल कर ११२ वर्ष राज किया।

#### उपसंहार (थ)

## अयोध्या का वर्णन

हेमचन्द्राचार्य कृत त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्र प्रथम पर्व (सर्ग २) "ब्रादीश्वरचरित्रं" से उद्दधृत ।

विनीता साध्वमी तेन विनीताख्यां प्रभोः पुरीम् । निर्मातुं श्रीदमादिश्य मघवा त्रिदिवं ययौ ॥ ६११ ॥

द्वादशयोजनायामां नवयोजन-विस्तृताम् । श्रयोभ्येत्यपराभिख्यां विनीतां सोऽकरोत्पुरीम् ॥ ६१२ ॥

तां च निर्माय निर्मायः पूरयामास यत्तराट् । श्रत्तय्यवस्त्रनेपथ्य-धन-धान्यैनिरंतरम् ॥ ६१३ ॥

वर्ष्ट्रेंद्रनीलवैडूर्यहर्म्य-िकर्मीररश्मिभः। भित्तिं विनापि खे तत्र चित्रकर्म विरच्यते ॥ ६१४॥

तत्रोचेः कांचनैर्हर्म्येमें रुशैलशिरांस्यभिः । पत्रालंबनलीलेव ध्वजन्याजाद्वितन्यते ॥ ६१५ ॥

तद्वप्रे दीप्तमाणिक्य-कविशीर्षपरंपराः । श्रयत्ना दर्शतां यान्ति चिरं खेचरयोषिताम् ॥ ६१६॥

तस्यां गृहांगणभुवि स्वस्तिकन्यस्तमौकिकैः। स्वैरं कर्करिककीमां कुरुते वालिकाजनः॥ ६१७॥

तत्रोद्यानोश्चनृत्ताग्रस्खल्यमानान्यहर्निशम् । खेचरीणां विमानानि चणं यांति कुलायताम् ॥ ६१८॥

<sup>\*</sup> इस ग्रन्थ को जैनधर्मप्रचारक सभा भावनगर ने प्रकाशित किया था।

#### श्रयोध्या का इतिहास

तत्र द्वृष्टादृहम्येषु रत्नराशीन् समुत्थितान्।
तदावरककूटोऽयं तक्यंते रोहणाचलः ॥ ६१६ ॥
जलकेलिरतस्त्रीणां त्रुटितैर्हारमौक्तिकैः।
ताम्रपणींश्रियं तत्र दधते गृहदीर्घिकाः ॥ ६२० ॥
तत्रेभ्याः संति ते येषां कस्याप्येकतमस्य सः।
व्यवहर्तुं गतो मन्ये विणक्पुत्रो धनाधिपः॥ ६२१ ॥
नक्तमिंदुदृबद्भित्ति-मंदिरस्यंदिवारिभिः।
प्रशांतपांशवो रथ्याः क्रियंते तत्र सर्वतः ॥ ६२२ ॥
वापीकूपसरोललैः सुधासोदरवारिभिः।
नागलोकं नवसुधाकुंभं परिचभूव सा॥ ६२३ ॥

इतोऽस्य जम्बुद्वीपस्य द्वीपस्य भरते पुरी । श्रस्ति नाम्ना विनीतेति शिरोमणिरिवावनेः ॥१॥ पर्व २ सर्ग २ ।

#### उपसंहार (द)

### अयोध्या का वर्णन

धनपालकृत तिलकमंजरी से

रम्यतानिरस्त-सकलसरलोका स्वपदापहारशङ्कितशतकत् शाततमकतुवाञ्छाविच्छेदार्थमिव पार्थिवानामिचवाकृणागु-त्पादिता प्रजापतिना, वृत्तोज्ज्वलवर्णशालिनी किणकेवाम्भोरुहस्य मध्य-भागमलंक्ट्रत्य स्थिता भारतवर्षस्य, तुषारधवलिमत्तिना विशालवप्रेण परि-गता प्राकारेण, विपुलसोपानसुगमावतारवापीशतसमाकुला, मनोरथा-नामपि दुर्विलङ्घेयन प्लवमानकरिमकरकुम्भीरभीषणोर्मिणा जलप्रति बिम्बितप्राकारच्छलेन जलराशिशङ्खया मैनाकमन्वेप्टुमन्तः प्रविष्टहिमवतेव महता खातवलयेन वेष्ठिता, पवनपद्भचलितधवलध्वजकलापैर्जामदग्न्यमार्ग-णाहतकौञ्चाद्रिच्छिद्रैरिवोद् भ्रान्तराजहंसैराशानिर्गममार्गायमार्णेश्चतुर्भि-रत्युच्चैर्गोपुरैरुपेता, प्रांशुशिखरायञ्चलत्कनककतशैः प्राकारवल्यितैरमरमन्दिरमण्डलैर्मण्डलित-भोगमध्यप्रवेशितोन्मणिफणा सहस्रं शेषाहिमुपहसद्भिरुद्धासितचत्वरा, त्वरापतच्छलविशरशारिगी सिक्तसान्द्रबालदुमैदु मतलनिषादिना परिश्रान्तपथिकलोकेन दिवसमाकर्य मानमधुरतारघदीयन्त्रचीत्कारैः परित्यक्तसकलव्यापारेण पौरवनिता मुखार्थितदृष्टिना सविक्रियंप्रजल्पता पठता गायता च भुजंगजनसमाजेन न्नग्रमप्यमुच्यमानमनोभव भवभावनीभवनैः प्रतिद्वसमधिकाधिकान्मील-न्नीलकान्तिभः स्वसंतितप्रभवपार्थिवप्रीतये दिनकरेणेवाकृष्य संचार्यमाण सकलशर्बरीतिमिरैरमरकाननानुकारिभिरारामैः श्यामायमानपरिसरा, गिरिशिखरतिनिभसातकुम्भप्रासादमालाध्यासितोभयविभागैः

<sup>\*</sup> इस अन्थ को पं० भगस्तेदत्त शास्त्री और पं० काशिनाथ पांडुरंग परव ने संपादित किया । बम्बई के तुकाराम जावाजी ने प्रकाशित किया ।

विभाव्यमान मरकतेन्द्रनीलवज्रवैद्वर्यराशिभिश्चामीकराचलतटीव चण्डां-शुरथचक्रमार्गैः पृथुलायतैर्विपिणपथैः प्रसिधता, धृतोद्भरप्राकारपरिवेषैर-प्रतोलिभिरुत्तङ्गमकरतोरणावनद्धहरितचन्दनमालैदीलाविभू-षिताङ्गण्वेदिभिरश्रान्तकालागुरुधूपधूमाश्लेषभयपलायमानद्न्तवलभिकभि-त्तिचित्रानिव विचित्रमय्खजालकमुचो माणिक्यजालकान् कलयद्भिर-द्रुताकारैरनेकभूमिकाञ्राजिष्णुभिः सौधैः प्रवर्तिताविरतचान्द्रोदया प्रतिप्रह-स्वच्छथवलायताभिदृष्टिभिरिव दिदृत्तारसेन वसुधया व्यापारिताभिः क्री-डासरसिभिः संविलता, मृद्पवनचिलतमृद्वीकालतावलयेषु वियति विलस-तामसितागुरुभूपभूमयोनीनामासारवारियोवोपसीच्यमानेष्वाते नीलसुर-भिषु गृहोपवनेषु वनितासखैः विलातिभिरनुभूयमानमधुपानोत्सवा, मद्यतकोशलविलासिनी नितम्बास्फालनस्फारितरङ्गया गृहीतसरलमृग्णा-लयष्टिभिः पूर्वार्णविवितीर्गीर्वृद्धकञ्चिकामरिव राजहंसैः च्राणमथमुक्तपा-र्श्वया कपिलकोपानलेन्धनीकृतसगरतस्यस्वर्गवार्तामिव प्रष्टुं भागी-रथीमुपस्थिया सरिता सरएवाख्यया कृतपर्यन्तसख्या, सततगृहच्यापार निषयणमानसाभिर्निसर्गतो गुरुवचनानुरागिणीभिरमुल्वणोज्ज्वलवेषाभिः स्वकुलाचारकौशलशालिनीभिः शालीनतया सुकुमारतया च कुचकुम्भ-योरपि कद्रथ्यमानाभिरुद्धत्या मिण्भूषणानामपि खिद्यमानाभिम् खरतया रतेष्विप ताम्यन्तीभिर्षेया (जा) त्यपरिगृहेण स्वप्नेऽप्यलंघयन्ती-सतीवृताभिरप्यसतीवृताभिरलसाभिर्नितम्बभर-भिद्वरितोरणमङ्गीकृत वहने तुच्छाभिरुदरे तरलाभिरचजुषि कुटिलाभिभु वोरतृप्ताभिरङ्गशोभाया मुद्धताभिस्तारुएये कृतकुसङ्गाभिश्चरणयोर्न स्वभावे को ये ऽ प्यदृष्ट मुखविकाराभिर्व्यलीकेऽप्यनुज्मितविनयाभिः खेदेऽप्यखिएडतोचित प्रतिपत्तिभिः कलहेऽप्यनिष्ठुरभाषिग्गिभिः सकलपुरुषार्थसिद्धिभिरिव शरीरवद्धाभिः कुलप्रसुताभिरलंकृता वधूभिः, इतराभिरपि त्रिभुवनपता-कायमानाभिः कुनेरपुरपुरयाङ्गनाभिरिव कृतपुरयजनोचिताभिः पाद-शोभयापि न्यक्कृतपद्माभिरूरुतश्रियापि लघुकृतरम्भास्तम्भाभिर्गीयापि छायया सौभाग्यहेतोरुपासिताभिरिन्द्रनापि प्रतिदिनं प्रतिपन्नकालन्तरेण प्रार्थ्यमानमुखकमलकान्तिभिर्मकरध्वजेनापि दर्शताधिना लब्धहृदय-प्रवेशमहोत्सवाभिरप्रयुक्तयोगाभिरेकांवयवप्रकटाननमरुतामपि स्तम्भयन्तीभिरव्यापारितमन्त्राभिः सकृदाह्वाननेन सर्वस्वमाकर्षयन्तीभिरसदोषधीपरिग्रहाभिरीषत्कटाचपातेनाचलानपि द्राव-यन्तीभिः सुरतशिल्पत्रगल्भतावष्टमभेन रूपमपि निरुपयोगमवग-च्छन्तीभिस्तारुण्यमपि तृण्लघुगण्यन्तीभिर्विलासानपि कलयन्तीभिराभरणसंभारमपि भारवमधारयन्तीभिः प्रसाधनाडम्बर-मपि विडम्बनापन्ने स्थापयन्तीभिरुपचारमथाचारवुद्ध्या प्रपञ्चयन्तीभिः कैश्चिद्धरैरिव शतशः खण्डितैरप्यखण्डितरागैरनिशमुपयुज्यमानवद्न-निश्वासपरिमलाभिरपरैस्त चषकैरिव कदाचिद्दानप्रण्यितामानीय प्रगु-नैरप्रसन्नैरणन्मधुकरध्वनिना मन्दं मन्दं रणरणायमानैः कामिभिर शून्य मन्दिरद्वाराभिनेवसुरतेषु बद्धरागाभिरपि नीचरतेष्वशकाभिर्लदमी मनोवृत्तिभिरिव पुरुषोत्तमगुणहार्याभिनं पुनरेकान्ततोऽर्थानुरागिणीभः संसारेऽपि सारतावृद्धिनिबन्धनभूताभिः कुलक्रमायतवैशिक कलाकलाप वैचन्नरयाभिः सान्।दिव कामसूत्र विद्याविभिलासिनीभिर्वितीर्गं त्रिभुवन-जिगीषुक्रसमसायकसहायका, श्रकलिताढ्या नाट्यविवेकैरगृहीतपिषड-तापिर इतविभक्तिभिरनवबुद्ध साध्वसाधुविशेषैरनवधारितधार्मिकाधार्मिक पारीच्छत्तिभिः सर्वेरप्यदारविशेषैः सर्वेरपिच्छेकोक्तिकोविदैः सर्वेरपि परोपकारप्रवर्गैः सर्वेरि सन्मार्गविर्त्तिभिः ज्ञातिनःशेषपुराखेति-दृष्ट्रस् कलकाव्यनाटकप्रबन्धैःपरिचितनिखिलाख्यायिका-हाससारै: प्रमाण्विद्धिरप्यप्रमाण्विद्यैरधीतनीतिभिरप्यकुटि-ख्यानव्याखान<u>ै</u>ः तौरभ्यस्तनाट्यशास्त्र रायद्शिभूनेत्रविकारैः कामसूत्रपारगैरप्य-सर्वभाषाविचा गैरप्यशिचितलाटो किभिः विदितवैशिकै: पूर्वाभिभा-प्रसन्नै: कैरपि राजसभावाप्तख्यातिभिरोजस्विभिरपि सकलरसभावनैः अविषादिभिः षिभिरुत्तरास्यलापनिपुर्गैः

दर्शनानुरागिभिरपिन रौदै: परानपहासिभिर्नर्भशीलै: सर्वस्य गुणुश्राहिभिः संतुष्टैर्व्यसनेष्वपरित्यागिभिः सर्वदा संविभागपरैः परोपकारिभिरात्म-लाभोद्यतैः कतिपयकलापरियहं यहपतिमध्यपहसद्धिर्मित्रमण्डल पराङ्गख-मनुरुमि निरस्यद्भिर्लदमीप्राप्तये गाढधतभ्भृत्पादं वासदेवमि विसाव-यद्भिः स्नेहशून्यमानसं जिनसप्यवजानद्भिर्निवासिलोकैः संकला, विरचि-तालकेव मखानलधूमकोटिभिः स्पष्टिताञ्जनतिलकविनदुरिव वालोद्यानैः श्राविष्कृतविलाससहासेव दन्तवलभोभिः श्राग्रहीतदर्पेणेव सरोभिः सकृतयुगेव सत्पुरुषव्यवहारै: स्वमकरध्वजराज्येव पुरन्धि विव्वोकै: सब्रह्म-लोकेव दिजसमाजै: ससमदमथनेव जनसंघातकलकलेनविततप्रभाव-र्षिभिराभरणपाषाणखण्डैरिव पाषण्डैर्भषितकल्मषा. जयानुरागिभि रुपवनैरिव श्रोत्रियजनैः सच्छाया विचित्राकार वेदिभिरङ्गगौरिव नागरिक-गणालंकतगृहाः सवनराजिभिः सामस्वरैरिव क्रीडापर्वतकपरिसरैरा-नन्दितद्विजा. विश्वकर्मसहस्रौरिव निर्मितप्रासादा, लद्दमीसहस्रौरिव परिगृहीतगृहा, देवतासहस्रौरिवाधिष्टितप्रदेशाः महापार्थिववरूथिनीवा-नेकरथ्यासंकुला, राज्यनीतिरिव सन्निप्तिपाद्यमाना वार्ताधिगतार्था, ऋई-दर्शनस्थितिरिव नैगमव्यवहाराचिप्तलोका, रसातलविवच्चरविरथचक भान्तिरिव चीत्कार मुखरित महाकूपारघट्टा, निधानमुत्तरकौशलेष्वयोध्येति यथार्थाभिधाना नगरी । या सितां-शुकरसंपर्काद परिस्फुटस्फटिकदोलासु बद्धासनैविलासिमिथुनैरवागाह्य-मानगगनान्तरा यस्यां समन्तादन्तरिच्च संचरत्खेचरिमथुनस्य शुचिप्रदोषेषु शोभामधरीचकार विद्याधरलोकस्य । यस्याश्च गगनशिखोल्लेखिना प्राकारशिखरेण स्विलितवर्मा प्रस्तुतचादुरिव प्रत्यप्रवन्दनमाला श्यामला-मधिगोपुरं विलम्वयामास वासरमुखेषु रविरथाश्वपङ्किमरणः । यस्यां च त्रियतमाभिसारप्रचलितानां पण्याङ्गनानामङ्गलावण्यसंबधिताभिरा-भरण्रह्मां हुसंतितिभः स्तम्भितिमिरोद्या भवनदीर्घिकासरोजवन निद्राभिरत्वमीयन्त रजनीसमारम्भाः। या च द्त्तिग्णानिलतरङ्गितानां

प्रतिभवनसुच्छित्रानामनङ्गध्वजानामङ्गृलीविभ्रमाभिरालोहितांशुकवैजय-शूलपारोद्तावकाशामलका न्तीभिः कृतमकरध्वजसोपमहापातकस्य पुरीमिव तर्जयन्ती मधुसमये संलच्यते। यस्यां च मुद्तिगृहशिखिएडके-परिवारितप्रान्ताः सुप्रासाद-कारवमुखरिताभिस्तरुगजलद्पङ्किभः शिखरमालासु प्रावृषि कृतस्थितयो प्रीष्मकालपरिभुक्तानासुपवनोपरुद्ध-पर्यन्तभुवामधस्तनभूमिकानां नोदकएठन्त सुक्रतिनः। यस्यां च जलधर-समयनिधीतरेगुपटल निर्मलानामुद्यसौधात्रपद्मरागत्राव्यां प्रतिभाभिरतु-शरत्कालरजनीपौरजनीवद्नपराजयलज्जया प्रतिपन्नकाषाय इव व्यराजत पार्वणो रजनीजानिः। यस्यां च तुषारसंपर्कपदुतरैस्तरुणी हैमिनीष्वपि च्राग्दास्वमन्दीकृत-कुचोष्मभिरितस्ततस्तड्यमाना सुष्टकेलिवापिका सेवादरम चन्दनाङ्गरागगौरवमदत्ताङ्गारशकटिका पङ्कजवनमधुप्रभञ्जनाः । यस्यां च वीथीगृहाणां राजपथातिक्रमः, दोलाक्रीडासुदिगन्तरयात्रा, कुमुदखण्डानां राज्ञा सर्वस्वापहरणमनङ्ग-मार्गणानां मर्भट्टघनव्यसनं वैष्णावानां कृष्णवर्त्मनि प्रवेशः, सूर्योपलानां मित्रोदयेन ज्वलनम्, वैशेषिकमते द्रव्यस्य कृटस्थवेत्यता। यत्र च भोगस्पृह्या दानप्रवृत्तयः, दुरितप्रशान्तये शान्तिककर्मणि भयेन प्रणतयः, कार्यापेच्चयोपचारकरणानि, त्रवृष्ट्या द्रविणोपार्जनानि, विनया-धानाय वृद्धोपास्तयः पुंसामासन् ॥

### उपसंहार (ध)

# श्रोयूटो ( श्रयोध्या ) \*

इस राज्य का चेत्रफल ५००० ली और राजधानी का चेत्रफल २० ली है। यहां पर अन्न बहुत उत्तन्न होता है तथा सब प्रकार के फलफूलों की अधिकता है। प्रकृति कोमल तथा सह्य और मनुष्यों का आचरण शुद्ध और सुशील है। यहां के लोग धार्मिक कृत्य से बड़ा प्रेम रखते हैं, तथा विद्याभ्यास में विशेष परिश्रम करते हैं। सम्पूर्ण देश भर में कोई १०० संघाराम और ३०० साधु हैं, जो हीनयान और महायान दोनों सम्प्रदायों की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। कोई दस देवमन्दिर हैं जिनमें अनेक पंथों के अनुयायी (बौद्धधर्म के विरोधी) निवास करते हैं, परन्तु उनकी संख्या थोड़ी है।

राजधानी में एक प्राचीन संघाराम है। यह वह स्थान है जहां पर वसुवंधु बोधिसत्व ने कई वर्ष के किठन परिश्रम सं अनेक शास्त्र, हीनयान और महायान दोनों सम्प्रदाय-विषयक निर्माण किये थे। इसके पास ही कुछ उजड़ी पुजड़ी दीवारें अब तक वर्तमान हैं। ये दीवारें उस मकान की हैं जिसमें वसुवन्धु बोधिसत्व ने धर्म के सिद्धान्तों को प्रकट किया था तथा अनेक देश के राजाओं, बड़े आदिमियों, श्रमणों और ब्राह्मणों के उपकार के निमित्त धर्मीपदेश किया था।

नगर के उत्तर ४० ली दूर गङ्गा के किनारे एक बड़ा संघाराम है जिसके भीतर अशोक राजा का बनवाया हुआ एक स्तूप २०० फीट ऊंचा है। यह वह स्थान है जहां पर तथागत भगवान ने देवसमाज के

<sup>\*</sup> इंडियन प्रेस प्रकाशित ''हूआन च्वांग'' से प्रेस के अध्यक्त की आज्ञा से उद्धत्।

<sup>†</sup> यह अम है। सरयू होना चाहिये जिसे वैष्णव रामगंगा कहते हैं।

उपकार के लिये तीन मास तक धर्म के उत्तमोत्तम सिद्धान्तों का विवे-चन किया था । स्मारकस्वरूप स्तूप के निकट बहुत से चिह्न गत चारों बुद्धों के उठने बैठने आदि के पाये जाते हैं।

संघाराम के पश्चिम ४-५ ली दूर एक स्तूप है जिसमें तथागत भगवान के नख और वाल रक्खे हैं। इस स्तूप के उत्तर एक संघाराम उजड़ा हुआ पड़ा है। इस स्थान पर श्रीलब्ध शास्त्री ने सौत्रान्तिक सम्प्रदायसम्बन्धी विभाषाशास्त्र का निर्माण किया था।

नगर के द्विण-पश्चिम ५-६ ली की दूरी पर एक वड़ी आम्र-वाटिका में एक पुराना संघाराम है। यह वह स्थान है जहां असङ्ग वोधिसत्व ने विद्याध्ययन किया था। फिर भी उसका अध्ययन जब परिपूर्णता को नहीं पहुँचा तब वह रात्रि में मैत्रेय वोधिसत्व के स्थान को जो स्वर्ग में था, गया और वहां पर योगधर्म शास्त्र, महायान सूत्रालङ्कार टीका, मद्यान्त विभङ्ग शास्त्र आदि को उसने प्राप्त किया और अपने गृढ़ सिद्धान्तों को जो अध्ययन से प्राप्त हुये थे समाज में प्रकट किया।

श्राम्रवाटिका से पश्चिमोत्तर दिशा में लगभग १०० क़द्म की दूरी पर एक स्तूप है जिसमें तथागत भगवान के नख श्रीर वाल रक्खे हैं। इसके निकट ही कुछ पुरानी दीवारों की बुनियाद है। यह वह स्थान है जहां पर वसुबन्धु बोधिसत्व तुषितस्वर्ग से उतर कर श्रसङ्ग बोधिसत्व को मिला था। श्रसङ्ग बोधिसत्व गन्धार प्रदेश का निवासी था। बुद्ध भगवान के शरीरावसान के पाच सौ वर्ष पीछे इसका जन्म हुआ था। तथा श्रपनी अनुपम प्रतिभा के वल से वह बहुत शीध बौद्ध सिद्धान्तों में ज्ञानवान हो गया था। प्रथम यह महीशासक सम्प्रदाय का सुप्रसिद्ध अनुयायी था परन्तु पीछे से इसका विचार बदल गया श्रीर यह महायान समुदाय का श्रनुगमी वन्न गया। इसका भाई वसुबन्धु सर्वास्तिवाद समुदाय का सूद्मवुद्धि भक्त, हद्व-

बिचार और अत्तम प्रतिभा के लिये उसकी बहुत ख्याति थी। असङ्ग का शिष्य बुद्धसिंह जिस प्रकार बड़ा बुद्धिमान और सुप्रसिद्ध हुआ उसी प्रकार उसके गुप्त और उत्तम चिरत्रों की थाह भी किसी को नहीं मिली।

ये दोनों या तीनों महात्मा प्रायः श्रापस में कहा करते थे कि हम सब लोग श्रपने चिरत्रों को इस प्रकार सुधार रहे हैं कि जिसमें मृत्यु के बाद मैत्रेय भगवान के सामने बैठ सकें। हम में से जो कोई प्रथम मृत्यु को प्राप्त हो कर इस श्रवस्था को पहुँचे (श्रर्थात् मैत्रेय के स्वर्ग में जन्म पावे) वह एक बार वहां से लौट कर श्रवश्य सूचना देवेगा कि हम इसका वहां पहुँचा मालूम कर सकें।

सब से पहिले बुद्धसिंह का देहान्त हुआ। तीन वर्ष तक उसका कुछ समाचार किसी को माल्म नहीं हुआ। इतने में वसुबन्धु बोधि-सत्त्र भी स्वर्गगामी हो गया। छः मास इसको भी व्यतीत हो गये परन्तु इसका भी कोई समाचार किसी को विदित नहीं हुआ। जिन लोगों का विश्वास नहीं था वह अनेक प्रकार की बातें बना कर हंसी उड़ाने लगे कि वसुबन्धु और बुद्धसिंह का जन्म नीच योनि में हो गया होगा इसी से कुछ देवी चमत्कार नहीं दिखाई पड़ता।

एक समय असङ्ग वोधिसत्व रात्रि के प्रथम भाग में अपने शिष्यों को बता रहे थे कि समाधि का प्रभाव अन्य पुरुषों पर किस प्रकार होता है, उसी समय अक्तस्मात् दीपक की ज्योति ठंढी हो गई और उसके स्थान में बड़ा भारी प्रकाश फैल गया। फिर ऋषिदेव आकाश से नीचे उतरा और मकान की सीढ़ियों पर चढ़ कर असङ्ग के निकट आया और प्रणाम करने लगा। असङ्ग बोधिसत्व ने बड़े प्रेम से पूछा कि तुम्हारे आने में क्यों देर हुई ? तुम्हारा अब नाम क्या है ? उत्तर में उसने कहा "मरते ही मैं तुषित स्वर्ग में मैत्रेय भगवान के भीतरी

समाज में पहुँचा और वहां एक कमल के फूल में उत्पन्न हुआ। शीघ ही कमल पूष्प के खोले जाने पर मैत्रेय ने बड़े शब्द से मुभसे कहा, "ऐ महाविद्वान ! स्वागत, हे महाविद्वान स्वागत ! इसके उपरान्त मैंने प्रदिज्ञाणा कर के बड़ी भिक्त से उनको प्रणाम किया और फिर अपना वृत्तान्त कहने के लिये सीधा यहां चला आया। असङ ने पूछा "त्रार बुद्धसिंह कहां है ?" उसने उत्तर दिया "जब मैं मैत्रेय भगवान की प्रद्विणा कर रहा था उस समय मैंने। उसको बाहिरी भीड़ में देखा था, वह सुख और ज्ञानन्द में लिप्न था। उसने मेरी और देखा तक नहीं फिर क्या उम्मेद की जा सकती है कि वह यहां तक अपना हाल कहने आवेगा ?" असङ्ग ने कहा "यह तो तय हो गया, परन्त श्रब यह बतात्रों कि मैत्रेय भगवान का स्वरूप कैसा है ? श्रीर कौन से धर्म की शिह्मा वह देते हैं।" उसने उत्तर दिया कि "जिह्मा श्रार शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उनकी सुन्दरता का बखान किया जा सके। मैत्रेय भगवान क्या धर्म सिखाते हैं उसके विषय में इतना ही यथेष्ट है कि उनके सिद्धान्त हम लोगों से भिन्न नहीं हैं। बोधिसत्व की सरपष्ट बचनावली ऐसी शुद्ध कोमल और मधुर है जिसके सनने में कभी थकावट नहीं होती और न सननेवाले की कभी तृति ही होती है।"

श्रसङ्ग वोधिसत्व के भग्नस्थान से लगभग ४० ली उत्तर-पश्चिम चल कर हम एक प्राचीन संघाराम में पहुँचे जिसके उत्तर तरफ गंगा नदी बहती हैं। इसके भीतरी भाग में ईटों का बना हुश्रा एक स्तूप लगभग १०० फीट ऊँचा खड़ा है। यही स्थान है जहां पर वसुबन्धु बोधिसत्व को सर्वप्रथम महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के श्रध्ययन करने की श्रभिलाषा उत्पन्न हुई थी। उत्तरी भारत से चल कर जिस समय वसुबन्धु इस स्थान पर पहुँचा उस समय श्रसङ्ग बोधिसत्व ने श्रपने श्रनुयायियों को उससे मिलने के लिये भेजा श्रौर वे लोग इस स्थान पर त्र्याकर उससे मिले । त्र्यसङ्ग का शिष्य जो बोधिसत्व के द्वार के बाहर लेटा था, वह रात्रि के पिछले पहर में दशभूमि सूत्र का पाठ करने लगा। वसुवन्धु उसको सुन कर त्रौर उसके त्रार्थ को समभ कर बहुत विस्मित हो गया। उसने बढ़ शोक से कहा कि यह उत्तम श्रीर शुद्ध सिद्धान्त यदि पहले से मेरे कान में पड़ा होता तो मैं महायान सम्प्रदाय की निन्दा कर के अपनी जिह्वा को क्यों कलङ्कित कर पाप का भागी बनता ? इस प्रकार शोक करते हुये उसने कहा कि श्रव मैं श्रपनी जिह्ना को काट डाल्ंगा। जिस समय छुरी लेकर वह जिह्ना काटने के लिये उद्यत हुआ उसी समय उसने देखा कि असङ्ग बोधिसत्व उसके सामने खड़ा है श्रोर कहता है कि "वास्तव में महायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्त बहुत शुद्ध और परिपूर्ण हैं; सब बुद्धदेवों ने जिस प्रकार इसकी प्रशंसा की है उसी प्रकार सब महात्मात्रों ने इसको परिवर्द्धित किया है। मैं तुमको इसके सिद्धान्त सिखाऊंगा। परन्तु तुम खुद इसके तत्व को अब समभ गये हो और जब इसको समभ गये और इसके महत्व को मान गये तब क्या कारण है कि बुद्ध भगवान की पुनीत शिचा के प्राप्त होने पर भी तुम अपनी जिह्ना को काटना चाहते हो। इससे कुछ लाभ नहीं है ऐसा मत करो। यदि तुमको पछतावा है कि तुमने महायान सम्प्रदाय की निन्दा क्यों की तो तुम श्रब उसी जवान से उसकी प्रशंसा भी कर सकते हो। अपने व्यवहार को बदल दो और नवीन ढंग से काम करो यही एक बात तुम्हारे करने योग्य है। अपने मुख को बन्द कर लेने से अथवा शाब्दिक शक्ति को रोक देने से कुछ लाभ नहीं होगा।" यह कहकर वह अन्तर्ध्यान हो गया।

वसुबन्धु ने उसके बचनों की प्रतिष्ठा करके अपनी जिह्ना काटने का विचार परित्याग कर दिया और दूसरे ही दिन से असङ्ग बोधिसत्व के पास जाकर महायान सम्प्रदाय के उपदेशों का अध्ययन करने लगा। इसके सिद्धान्तों को भली भांति मन। करके उसने एक सौ से अधिक सूत्र महायान सम्प्रदाय की पुष्टि के लिये लिखे जो कि बहुत प्रसिद्ध है श्रीर सर्वत्र प्रचलित हैं।

यहां से पूर्व दिशा में २०० ली चलकर गंगा के उत्तरी किनारे पर हम 'आयोमुखी' को पंहुचे ।

# उपसंहार (न) पिसोकिया ( विशाखा )

इस राज्य का चेत्रफल ४००० ली आर राजधानी का १६ ली है। अन्नादि इस देश में जिस प्रकार अधिक होते हैं उसी प्रकार फल फूल की भी बहुतायत है। प्रकृति कोमल और उत्तम है तथा मनुष्य ग्रुद्ध और धर्मिष्ठ हैं। ये लोग विद्याभ्यास करने में परिश्रमी और ध्रार्मिक कामों के सम्पादन करने में बिना बिलम्ब योग देनेवाले होते हैं। कोई २० संघाराम ३००० सन्यासियों के सहित हैं जो हीनयान सम्प्रदाय की सम्मतीय संस्था का प्रतिपालन करते हैं। कोई पचास देवमन्दिर और अगणित विरोधी उनके उपासक हैं।

नगर के दिलाए में सड़क के बांई खोर एक बड़ा संघाराम है। इस स्थान में देवाश्रम खरहत ने "शीट शिननल" नामक शास्त्र लिखकर इस बात का प्रतिवाद किया है कि व्यक्तिरूप में ख्रहम् कुछ नहीं है। गोप खरहट ने भी इस स्थान पर "शिङ्ग क्यिंड्उशीलन" नामक प्रंथ को बना कर इस बात का प्रतिवाद किया है कि व्यक्तिविशेष रूप में खहम् ही सब कुछ है। इन सिद्धान्तों ने खनक विवाद प्रस्त विषयों को खड़ा कर दिया है। धर्मपाल वोधिसत्व ने भी यहां पर सात दिन में हीनयान सम्प्रदाय के एक सौ विद्धानों को परास्त किया था।

संघाराम के निकट एक स्तूप २०० फीट ऊँचा राजा आशोक का बनवाया हुआ है। प्राचीन काल में बुद्धदेव ने छः वर्ष तक यहां निवास किया था और धर्मोपदेश करके अनेक मनुष्यों को अपना अनुयायी बनाया था। स्तूप के निकट ही एक अद्भुत बृज्ञ ६-७ फीट ऊंचा लगा हुआ है। कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये परन्तु यह ज्यों का त्यों बना हुआ है, न घटता है और न बढ़ता है। किसी समय में बुद्ध

दव ने अपने दांतों को स्वच्छ करके दातून को फेंक दिया था। वह दातुन जम गई और उसमें वहुत से पत्ते निकल आये, वही यह वृत्त है। ब्राह्मणों और विरोधियों ने अनेक बार धावा कर के इस वृज्ञ को काट डाला परन्त यह फिर पहिले के समान पल्लवित हो गया।

इस स्थान के निकट ही चारों वुद्धों के त्राने जाने के चिह्न पाये जाते हैं तथा नख श्रौर वालों सहित एक स्तूप भी है। पुनीत स्थान यहां पर एक के बाद एक बहुत फैले चले गये हैं तथा जंगल श्रौर भीलें भी बहुतायत से हैं।

यहां के पूर्वोत्तर ५०० ली चल कर हम "शीसाहलो फुसिहताई" राज्य में पहुँचे।

### ज्यसंहार (प) गढ़वा का शिलालेख

गढ़वा प्रयागराज से २५ मील दिन्या शिवराजपूर स्टेशन से ४ मील पश्चिमोत्तर है। इस में कई शिलालेख हैं। नीचे लिखा हुआ शिलालेख मन्दिर के खंभे पर खुदा है।

> श्री नवग्राम भट्टग्रामीय श्रीवास्तव्य कायस्थ ठक्कुर श्री कुन्द्रपालपुत्र ठक्कुर श्री रणपालस्य मूर्तिः गणित कारोयं संवत् ११६६

यह मूर्ति नवत्राम भट्टमाम के रहनेवाले श्रीवास्तव्य कायस्य ठक्कुर श्री कुन्दपाल के पुत्र ठक्कुर श्री रणपाल की है। यह गिणतकार थे संवत ११९९।

इससे विदित है कि यह मिन्दर ठाकुर रणपाल श्रीवास्तव्य का बनवाया हुआ है। भट्टशम कदाचित् आजकल का बरगढ़ हो जो यहां से १३ मील उत्तर है।

### मेवहड़ का शिलालेख

मेवहड़ भी इसी जिले में कोसम (पुरानी कौशाम्बी) से सात मील है। इसमें मन्दिर के सामने पत्थर का चौखट पड़ा था जिसपर यह लेख खुदा हुआ है:—

ॐ परमभट्टारकेत्यादि राजावली पद्धतयोपेताश्वपति गजपित नरपित राजत्रयाथिपति विविधि (विचारवाचस्पिति) श्री मज्जय-च्चन्द्रराज्ये संवत् १२४५ श्रद्योह कौशाम्बपत्तलायां मेहवड़ श्राम वास्तीक श्रीवास्तव्य ठक्कुर . . . (सि) द्धेश्वरस्य श्रासादमकारयत।

स्त्रोम् परम भट्टारक इत्यादि पांच राजावली युक्त स्रश्वपति गजपति नरपति, तीन राज्यों के खामी नाना प्रकार की विद्या विचार के वाच-स्पति श्रीमान् जयचन्द्र के राज्य में कौशाम्बी पत्तला (परगने) के मेव-हड़ गावँ के रहनेवाले श्रीवास्तव्य ठक्कुर . . . ने सिद्धेश्वर का मन्दिर बनवाया।"

## उपसंहार (फ) बूढेदाने के चौधरी

एन० डब्लु० पी० गर्जेटियर (N.W.P. Gazetteer) में लिखा है कि सम्वत् १२४० (ई० ११८६) में अयोध्या से उद्यक्तरण श्रीवास्तव्य, महाराज पृथिवीराज के दुर्वार में गये। वहां उन्होंने बड़ी वीरता दिखाई। महाराज ने उन्हें मेवजाति के सर करने को फफूंद भेज दिया। मेवों के परास्त होने पर सं० १२४२ में उनको पचीस हजार की जागीर की सनद और चौथरी की उपाधि दी गई।

## शब्दानुक्रमणिका

**A** 

श्रंगद ४४, १०३, २०६ श्रंगद्दीला ४६, ४६ श्रंगदराज १०३ श्रंगिरस ६० श्रंजन १२२ श्रंजना २०६, २१० श्रंबरीष ६४, ६६, ८४, ६४, ६६, ६७ श्रंग्रुमत् ६४ श्रंशुमान् ६४ श्रकबर ४१, १३१, १४४, १६७ श्रकबरपुर २२, १४० श्रग्निकुराड २०७, २०८ अग्निमित्र १०१, २३६ श्राग्निवर्ण ६७, १३७ श्रानीन्ध्र ७६ श्रज ६६, १०१ ग्रजनाभवर्ष ७४ श्रजातशत्रु १०८, १२४, १२४, १२७ श्रजितनाथ १११, ११३

श्रजीगर्त १२ श्रजोका १२० श्रजाेढा ३ श्रतिथि ६६, २०७ श्रतीत ४७ अथर्वनिधि २०६ अथर्ववेद ४६ अनरयय ६४, ८८ श्रन्हलवाड़ा ३ अनूप १०० श्रनेनस् ६३, ६४ अनन्तनाथ ११२, ११३ अपरान्तक १०० श्रफ़ग़ानिस्तान १०८ अफ़ीका २१२ श्रवुलफ्ज़ल १४३ श्रभिज्ञानशाकुन्तल १३४, १३६ श्रमिनन्दलनाथ १११, ११३ श्रभिमन्यु ३६, ६७, १०४, २२३ श्रभिसारिका ३० नोट, ३३

श्रमजद श्रली बादशाह १७१ श्रमरावती २४ श्रमर्ष ६७ ग्रमित्रजित ६८ श्रमीर श्रली ४७, १६२ श्रमीर खुसरो १४८ अमेठी ४७, ४६ अमोढा १३६ नोट श्रमा १०४, १०६, च्ययुतायुस् ६६ श्रयुष् ६३, २१४ श्रयुष्-वंश २२६ श्रयूटो १२६ अयुब १४३ श्रयोध्या १, २, ४, ६, ७, ८, १०, ११, १४, १८, १६, २०, २१, २२, २३, २४, २४, ४४, ४४, 85, 88, 993, 990, 998, १२०, १३८, १४७, १४८, १४६, १४०, २०४, २०६ ग्रयोध्या का वर्णन ( ग्रादीश्वरनाथ चरित्र से ) २३७ श्रयोध्या का वर्णन (तिलकमंजरी से ) २३६ श्रयोध्यापुर १०६ नोट, १४६ श्ररजा ८१

अरनाथ ११२ श्ररूप १०० अर्जुन १०४ श्रर्जुन हैहय ११ श्रर्बुद माहात्म्य १८, २०७ श्रलप्तगीन १४४, १४७, १४८ श्रलाउद्दीन १४८ श्रलाउद्दीन (ख़िलजी) १४८ अल्तमश १४७ ग्रलमोड़ा ११ श्रवदान १२२ श्रवध १, ७, १०, ११, १८, २२, ३१४, ११६, ११७, १४७, 385 अवन्तिका १, २ अशोक १८, १०८, १२३, २४४, २४० श्रश्मक ६६, ६६ अश्वकान (अफ़्ग़ान ) २०२ श्रश्वपति १०१ श्रश्विनीकुमार १६ श्रसमाती ६० श्रसमंजस् ६४, ६४ श्रसुर ४४ श्रसोधर १४६ श्रसोहा १३६ नोट

श्रहल्याबाई ४० ग्राहिछन्न १०

त्रा

श्रांगिर ७६ थाईन अकबरी २२ श्राईनुत्मुल्क १४० श्राज्ञमगढ़ २२, २३, ४७ श्राणमंडी २१३ श्राणव ८४ यादम ३, १४३ द्यादिनाथ २, १६, ७८, ११३, १४६ श्रादिपुराख ३४, ११० श्रादिवराह १४० श्रानन्द रामायण ६ श्रानर्त्त १० श्रापव २०६ श्रायुतो १६ यार्द ६४ श्रावत्त ५० म्रासिफ्उद्दौला ४३, ४६, १४०, १६१

इ इज़ील ७२ इफ्बाकु २, ८, ६, ४४, ६३, ६४, ७४, २०४ इन्दुमती १०१ इन्द्र १६, ३६, ६०, ६२, १०२, २०६ ई ईरान १०० उन्थ ६७ उन्थ ६७ उज्जीवनी १३४, १३६ उज्जीव ४६, १३३ उत्कल १२, १६४ उत्तर कोशल १, ४, ६, ७, ६, १०, ११ उत्तर कोशला ६

उत्तरराद १३ उत्तानपाद ११४ उत्तंग ७ उत्सव संकेतन ६८, २०३ उदयकरण २४३ उदयकरण २४३ उदयनगर ४६ उदयप्तर ३६ उद्यपुर ३६ उद्यावक १४ उन्नाव १६

उरगारन्यपुर २०१ उरुचय ६= उर्वशी १३४ उशना २१८

3

ऊर्जस्वती ११४ ऊर्मिला १६२

羽

ऋत्वयंत ८७ ऋग्वेद १९,७७, ८३, ४६, ६०, ६३ ऋतुपर्या ६६, ६८ ऋतुसंहार १३४ ऋषभ ४४, ७६ ऋषभदेव २,१६, १९०, १९९, १९४ ऋषभदेव २,१०,

आ

त्रोकाकु म त्रोकाकु म १ त्रोडाकार १३, ४३ त्रोयूटा २४४ त्रोरी १६म

श्रो

श्रीरंगज़ेब १६, ४१ श्रीव ६४ श्रीलिया ३

क

काञ्ची १

कंक १२१ कंचनाची १७ कंस १२१

ककुत्स्थ ६४, ८२, २१८ ककुद् मर कछवाह ३६ कड़ा १४० नोट, १४८ कराव १३४ कनकभवन ४८, १०, १४१ कनकभवनविहारी ४० कनियंम ७, ८, १०, १८, १६, २१, २२, ३६, ४६, ४३, २०० कन्नीज ६, १६, ११४, १३८, १४० 980 कपिल म, ६४ कपिलवसु प कपिलबस्तु २, ८, ६, १७, ७४, 59, 90k, 990, 98k, 985 कपिशा १६४, २०० कसंगर ५४ कस्पिला १०, २२६ कम्बोज २६, १००, १६७, २०३ कर्गा १४ कर्मनाशा ६१ क्रिंग ६, १००, १६४, १६४, २०० कल्माषपाद ६६, ६८ कसिया २, १७ कसूर १०३

काञ्चीपुरी २ काठियाबाड् १४० कार्तवीर्य चर्जन ६४ नोट, २०६ कानपुर २१, १२० कान्यकुञ्ज १२, ८८ कान्यकुब्ज राजवंश २२८ कामरूप १६८, २०३ काम्बोज ६२ कायस्थ ३, १२, १३, ११४, १३६ नोट कायस्थवर्णं मीमांसा १३६ ने।ट कारूप ७१ कालिदास ४, ६, १४, १६, ३०, ३४, ३८, ४६, १०२, १२०, १३४, १३४, १३६ कालेराम १४२ कावेरी २०१ काशिराज १०१ काशी १, २, १२२ क़ासिमश्रली १६८ किंपुरुष ११४ किमोरा १०४ कुडव ६६ क्तुबुद्दीन १४७ कुन्तनाथ ११२ कुन्दक ६६

कुन्द्याम ११४ कुन्दपाल (श्रीवास्तव ठाकुर) ११४ कुबेर ४३ कुमाऊँ ४४ कुमारगुप्त ३२, १३३ इमारगुप्त महेन्द्रादित्य ३३, १३४ कुमारदास ३२ कुमार दृष्टान्त सूत्र १२४ कुमारपाल सालंकी ३४ कुमारसंभव ८३, १२४ कुमारसेन ३२ कुरसी १६ कुरु २०७ कुरुतेत्र ८४, १४० कुरुभद्राश्व ११४ कुलक ६६ कुलू ४० कुलूपर्वत ४६ कुवलयारव ६४, ८३ कुश ४, ३०, १६, १७, १८, ३८, ४६, ४१, ६६, १०३, १०४, ११४, २२८, २२६ कुशध्वज १६३ कुशपुर १८ कुशभवनपुर १०, ४७ कुशस्थली ४, ८०

कुशास्त्र २२६ कुशावती ४, ३८, १०३ कुशास्त्र २२८ कुशिक २२८ कुशिनगर (कुशीनगर) २, १७ कुसपुर १८ कूम ७ कृतंजय ६८ कृशाश्व ६४ कृष्ण २, ६७, १३६ केकय ७४, १०१, १०४ केकयवंश ६१ केतक ११४ केतुमाल ११४ केरल १०० केराघाट १४ केसरी २०६ के कुबाद १४८ कैकेयी १०१ कैलाश ३० नोट कोंकण २०१ कोटवा ११ कोशल २, ४, ६, ७, ८, ६, १६, ७०, १०१, १०३, ११७, १२० कोशला २, ६, १० केशशलेश्वर ६

कासल ४,७ कासाहा ४४ कौड़ियाला ११ कौशल्य १२१ कौशल्या १०१, १०२ कौशाम्बी १२२, १३२, २२६ कौशिक २०७ कौशिकी २३१ कथ २१६ ऋदोदन ६६ कोन्द्र २१४ कोञ्च ११४ चुद्रक ६६, १०४ चुलिक ६६ चेमधन्वन् ६६ रव खाकी ४८ ख़ानजहाँ १४८ ख़ालिकबारी १४८ ख़िलजी १४६ खुजरहट २२ .खुरासान १४४ .खुदं मका १४३ खोजनपुर ४४ गंगा २, ४, ६, ८, ६, १०, ६४,

384

गंडक १, ६३ गन्धमाद्न ४४ गन्धवंबन १२ गुज़नी १४४ गढ़वा ११४, १४० नोट गढ़वा का शिलालेख २४२ ग़यासुद्दीन १४७ गवाच ४४ गहरवार ११४, १३८ ग़ाज़ीउद्दीन १४६ ग़ाज़ीउद्दीन हैदर १६६ ग़ाज़ीपुर ६ गाधि १, ८८, १०३, २८८ गान्धार ८४, १०४ गालव ८१ गिरिजाकु एड ४४ गिरिव्रज २६, २२६ गिरिवर ६६ गुजरात ३ गुप्त ३, ४६, १३८ गुप्तवंश ६, १३० गुप्तवंशी १२० गुप्तारघाट २१, ४४ गुमसिरा १४६ गुरुद्त्त सिंह १४४ गुह ८

गोंड १३ गोंडा ७, १०, ११, १२, १३, १६, २१, ३६, ११६, १२० गोश्रा १०६ गोदावरी २०६ गोबर्द्धन १६ गोमती १, १०, ११, १८, गोरखनाथ १६ गोरखपुर २, १०, १७,६४ गोविन्द चन्द्र १४१ गोविन्दद्वादशी १३४ गोविन्द सिंह ४३ गाँड ७, १०, १२, १३, गै।तम ११६ ग्रहमंजरी ६३ ग्वारिच १४ ग्वाल १४ घ घाघरा ६, ७, १०, ११, १४, २२, ४१ १११, १४८ घाटमपुर २१, १२० घुरघुर, घुरघुरा ११ बोष १४

च

चंचु ६४ चक्रतीर्थ १७

चन्द्र ७४, १४१ चन्द्रकेतु १०४ चन्द्रगुप्त १२६, १३६, २३४ चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) ४६, १३१, १३२ चन्द्रगुष्त सीर्थ १०८ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ३० चन्द्रचक १०४ चन्द्रप्रभ १११ चन्द्रवंश ४४ चन्द्रवंशी ३ चन्द्रहरि ४१ चसदेई, चसनी १६ चम्प ६४ चांडाल ४४ चाग्यक्य १०८ चान्द्र सेनीय ३ चालुक्य ३, २०८ चित्रकूट १०३, १३६ चित्रस्थ २१४ चिन्तामि विनायक वैद्य ३,७७, १४४ चीन १४६ चीरू ४६ चैत्यभूमि २८ चौहान २०८ च्यवन १६, ८०

हुन छोरा ४६ जगजीवनदास जगजीवनदासी जगतसिंह ४४ जगतसिंह (राजा) १३६ नोट जनक ४४ जनकौरा ४४ जनौरा ४४, ४४, ४० जन्मस्थान १४१, १६१ जन्मेजय २२० नोट, २२२ जमथा १७ जमद्गिन १७, २३१ जमशेद ८३ जम्बू ११४ जयचन्द २४२ जयचन्द्र १४२ जयपुर ३६ जरासन्ध ६३, १०४ नोट, २२४, २२४ जलालुद्दीन १४८, १४० जलालुद्दीन ख़िलजी १४६ जहाँगीर १३१

वह्नु २२८ जानकीप्रसाद (रसिकविहारी) ४८ जानकीवर शरगा ४८ जानकीहरण ३० नोट, ३२, ३३ जापान ३०४ जामद्गिन २०७ जायस ४६ जुथिया १४८ जुम्भकास्त्र १०१ जेत १२३, १२४ जेतबन १२४ जैन २, १३, १६, ११४, ११४. 998 जैमिनि १०४ जोगी १३३, १३८ जोधपुर ३६ जौनपुर १४० ज्यामघ २१६

开

भाँसी १३२ भाजनान १६१

ਣ

टाँगो १३ टामील २१२, २१३ टिकैतराय ४३, ४६, १४० नोट, १६० टीकमगढ़ ४० देशी १४ टोंस २२

ठाङ्करप्रसाद (लाला) १७६, १७७

3

ठ

डंकर ६३ डलहों जी १६२ डायोनीसस २१६ डेट आफ कालिदास १६६, २०० डोम ४४ डोमकट ४४ डोमकट ४४ डोमनगढ़ ४४ डोमनगढ़ ४४

त
तकान्च १२६, १३३
तन्न १०४
तन्नशिला १०४, १०५
तपती २०७
तमसा १८ (तमसा मङ्हा) १८, २२
ताम्रपणी ३५, १६५, २०१
तारडीह १८
तारीख़ पारीना मदीनतुल श्रीलिया
१५१

तारीख़ फ़ीरोज़शाही १४६ तालजंध ६४ तिब्बत १०६ तिलकमंजरी ३४ तिलौरा केाट १७ तीर्थंकर २, १६, ११३, ११४ तुगलक १४६ तुरुकदंड १४०, १४४ तुलसीचौरा ४२ तुलसीदास ४, ६, १४, ४८ तुलसीपुर १४ तुशारनविहार ७, १०, १८ तृत्सु ७७ तृधन्वन् ६४ त्रसदस्य ६४ त्रिकूट १६६ त्रिमोहानी १४ त्रिबोकीनाथ सिंह (महाराजा) १६३ नोट त्रिशंकु ६४, ६०, ६१, २०४, २३० त्रिपष्टिशलाका पुरुषचरित ३४ त्रेता के ठाकुर ४० त्रैयारुण ६४, ८८

थ

थारू ४८

3 दंड ८०, ८१ दुंडकवन २६ दंडकारएय ८१ दिच्या काशला १० दिच्या राढ़ १३ दतून कुंड ४३ दिधि वक्र ४४ दधीच १७ दमयन्ती ६६ दर्शन नगर ४४ दर्शन सिंह ४४, ४१, ४२, १६१, 900, 909 दर्शनेश्वर नाथ १७० दल ६७ दशस्थ १४, ४४, ४६, ४४, ७४, १०१, १०२, १३४, २०६ दस्य ४४ दातुन (दतून) २४१ दिगम्बरी ४८ दिग्विजय सिंह राजा १७० दिलीप ६, १४, २०६ दिलीप प्रथम ६४ दिलीप द्वितीय६६ दिलीप हितीय (षट्वांग) ६६, ६६, दिल्ली ३, १२२, १४७, १४६

दिवादास ७७

दिव्या १४

दिव्यावदान ११७

दिष्ट ६३

दिष्टवंश १८७

दीवनिकाय =

दीर्घवाहु ६६

दीर्घाचार्य १२६

दुर्वासा ६६

दुष्यन्त ४४, ७४, १३४

दृहाश्व ६४

देवदत्त १२४

देवयानी ११४, २१८

देवराज २०६

देवव्रत १०१

देवसेन १२१

देवानीक ६७

देवीपाटन १४, १६, १३४, १३७

द्रविड़ ४४, २१४

द्वारका (द्वारावती) १,२, ८०, १०३

द्विविद् ४६

ध

धनंजय ११८

धनपाल ३४

धरकार ११

धर्म ६८

धर्मनाथ १६२

धर्माराम स्थविरपाद ३३

धानुक ४४

धार्षक ८०

धुन्धु ८३

धुन्धुमार ८३

धूमीबेग १४६

ध्रष्ट ७६

धष्टकेतु १६६, २२७

ध्रुव ११४

ध्रवसन्धि ६७

न

नचिकेता १४

नन्द १०७

नन्दवंश २३४

नन्द्वर्धन १०७, १०८

नन्दिझाम १८

नन्दिवर्धन १२८, २३२, २३३

नभस् ६६

नर्मदा मम

नल ६६

नलनील ४४

नवरस्र ४४

नवत्तराय ४२, १४६, १४७

नवाब वज़ीर १४४

नसीरुद्दीन १०७ नसीरहीन तबाशी १४७ नसीरुद्दीन बादशाह १६६ नसीरुद्दीन हैदर १७४ नहुष ६३, २१४, २१८, २२६ नागकुल पप . नागा ४७ नागेरंबरनाथ ४१, ४१, १३१ नादिरशाह १७२ नाभाग ६६ नाभागारिष्ट ७६ नाभागोदिष्ट ७६ नाभानेदिष्ट ७६ नाभि १६, ३४, ७६, ११४, ११४ नारद ६७ नारायण ११ नारिष्यन्त ७१ नारीकवच १६ नासिकेतपुराण १४ निकुम्भ ६४ निचतु २२२, २२३ निमि ६३, ७४, ८०, १८६, २०४ निरालम्बी ४८ निरुक्त ७७, ७८ निर्मली कुएड४४ निर्मोही ४८

निर्वाण ११७
निर्वाण १६, ४८
निष्य ६६, ६८
निष्य ६६, ६८
निष्य ६६, ६८
निष्य ६८
न्ह ४४, ७२, ७३, ७४, १४३
नृग ७६
नेदिष्ट ६३
नेमिनाथ ११२, ११३
नेपाल ११, १७
नेपाल दरबार १७१
नेमिष १७
नेमिष १७
नेमिष १७
नेमिष १७
न्यग्रीधाराम १२४

प्
पंचगौड़ १२, १३
पंचगौड़ेश्वर १३
पंचगौड़ेश्वर १३
पंचद्रविड़ १२
पटना ३, १२२
पद्मपुराग २०६
पद्मभ १११
पनस ४४
पन्ना ४८
पन्ना ४८
पन्ना वाल (ग्राई॰सी॰एस०) १३६ नोट
पम्पापुर ४७

परताबगढ १६ परमार २०८ परश्चराम १७, ६४ नोट, ६६, २०६ परसपुर १७ पराशर १६, २०७ परासराय १६ परिवाजक १२२ परिहार, १३८, १४०, २०८ परीचित २२२, २२३ पर्वत २७ पसका १४ पह्नव ६२, ६४ पांचाल ६ पांडव १४ पांडुरंग पिसुलेंकर १०६ पाँडे १३६ पांड्य १०० पाटलिएत्र ६६, १०६, १३१ पाणिनि ४ पातंजिल १०६ पारद ६४ पारसीक १००, २०१, २०२ पारिपात्र ६७ पार्जिटर ६३, २१३, २१४ पार्श्वनाथ ११३ पाल १३०

पासी ४६, ४७ पिंडास्य ४६ पिशाच ४४ पिजवन २०७ पिपरहवा १७ पिशाच ४४ पिसोकिया १६, २०, २१, ११८, ११६, १२०, १२६, २४० पीर ३ प्ंडरीक ६६ पुरायजन ८० पुत्रेष्टियज्ञ १३४ पुरुवाराम ११८ पुरन्दररास (पाठक) १६८ पुरिका ८७ पुरी १, पुरु ७८, २६८ पुरुकुरसा मम पुरुरवस् ७४, १३४, २१४ पुरुवंश २२२ पुरुपपुर (पेशादर) १२८ पुरुकुत्स ६४, ८४, ८८ पुलिकेशिन ६ पुलिन्द ४ पुष्कर १३ नोट, ११४, २०६ पुष्करावती १०४

पुष्कल ६१, १०४ पुष्य ६७ पुष्यमित्र १०८, २३६ पूरनचन्द नाहार ३४ पूर्णवर्धन ११८ पुर्वाराम ११८ पृतपृष्ठ ११४ पृथु ६४, ८३ पृथ्वीराज १४६ पृष्म ७६ पृषदश्व ६४ पेरिस २६ पौरव ८४ प्रतापगढ़ ७, ८ प्रतापनारायकसिंह ( महाराजा ) १६२, १७७ प्रतापशील १३८ प्रतिष्टानपुर ७४, २२१ प्रतीपाश्व ६८ प्रधुश्रुत ६७ प्रद्योत १०८ प्रद्योतवंश २३२ प्रसाद ६४ प्रलय ७०, ७४ प्रवय ( चीनवालों का, श्रसीरिया वालों का, मेनिसको का, यूनान

वालों का ) ७४
प्रसेनजित ६४, ६६, १०४, १२२,
१२३, १२४, १२४
प्राग् ज्योतिष १००, १६८
प्रियन्नत ७६, ११४
प्रच ११४
प्रच ११४
फ्रां अब्बास क्रलन्दर १४०

फ्राहियान २०, ११८, ११६, १२६, १३२ फ्राहियान्स द्रावेल्स १२६ फ्रीरोज़ तुग़लक १४६ फ्रूरर (डाक्टर) २१ फेना २०६, २१० फ्रोज़ाबाद ४, ८, १८, २०, २२,

बंगरा १४६ बंगाल १३ बक्सर ६ बख़्तावर सिंह १६६, १७२, १७३, १७४ बख़्तियार ख़िलजी १४७ बख्रनाम ६७

बघेल ३ बनार ४१

बनारस ४४, १४० बनौध ७ वन्दगीदार ४६ वलाबन १४७, १४८ वज्ञराम २७, ८० बलरामपुर १३, ८३ बलिया ६ वसु (वस्तु) म बस्ती १०, १७, ११६ बहराइच ११, १२, ४१, ४७, १४४, 380 बहरे आसाइश १२ बहु वेगम १४७, १६० बाबर ४०, ४१, १४०, १४१, १४३ बाराबंकी ११, १६, २२ बाराह ११ वालकृष्ण (महाराज) १४७ वालार्क १२, १४४ बाले नियाँ १२ बाह्लीक २६ विंबिसार १०४, १२३, १२४, २३३, २३४ बिजनौर १३४ विहुर ११४ विड़हर २३ बिसुई २२

ं विसेन १३ बीकापूर ४४ बुख़ारा १४४ बुद्ध ८, ९७, १८, १६, २०, २९, ३६, ४६, ४३, ११७, ११८, ११६, १२०, १२१, १२४, 920 बुद्धसिंह २४६ बुद्धि इंडिया ( Buddhist India) १२२ बूढ़े दाने के चौधरी २४३ वेखटली ६३ वैस १३८ बह्यपुत्र १४७ ब्रह्मपुराग २१० ब्रह्मा १७ भ भक्तमाल ६४ भगवतीप्रकाश १६ भगीरथ २, ६४, ६४ भगीरथकन्या १० भद्रसा २१ भर १२ भरत २६, ७६, ७७, ७८, १०२, १०३, १०४, ११४ भरतकुंड २१

भरतखंड ७१
भविष्य पुरागा १४६
भागवत ६१
भागवत पुरागा ६, ११४
भागिरथी ६१
भागुरथ ६८
भागुरथ ६८
भारत ४, १२, १३, ७१, ७६, ७७,
७८
भारती ७७
भारहाज ६८
भीम १००
आज ६८

म्मस्य अली ४३, ४२

मगध १, १०१, १६६

मगधराज १२१

मगधराजवंश २२४

मड्हा १८, २२

मणि पर्वत ४२, ४६, ४२, १०८

मणिपुर (मनकापुर) ३

मक्तगजेन्द्र (मातगंड) ४६

मत्स्य ७

मत्स्य ७

मत्स्य ५, २, १००, १०४

मदीनतुल् श्रौलिया ३

मदुरा २०१

मधु ६६, २०२ मधुच्छन्दस् २३० मधुमती ६६ मधुमान ८१ मधुवन ६६, १०० सध्यप्रदेश ६ मनवर मरवाड़ा १४ मलु म, २४, ४४, ६४, ७०, ७४, ं ७७, ७६ मनु वैवस्वत ७४ मनु स्वयंभू ७४, ११४ मनोरामा १४ सन्दसीर १३४ मयन्द् ४६ सरु ६७, ६८ मरु देवी ३४ मिलक मुहम्मद जायंसी ४६ मलिक सिगीन १४० मल्लिका १२३, १२७ मल्लिनाथ १६, ११२ ससऊद (गाजी) १४४, १४४ महमूद १४४ महमूद ग़ज़नवी १४, १४० महमूदपुर १८ महाकाेशल १२२ महानन्दिन २३३

महानामा १२३ महानिर्वाणी ४= महापद्मनन्द ६२, १०४, १०८, २२३, २३४ महावीर १०४ महावीर (वर्धमान ) ११३, ११४ महाभारत १३, १४, १७, ३६, ६२, ६७, १०१, १०२, १०४ नोट महायान २४६ महावंश ३२ महीपाल १३० महेट १३ महेन्द्र १६४ महेन्द्रगिरि २०० महोदयपुर २२६ मानधातृ ६०, ६४ मानव ब्राह्मण ७१ मानस १० मानसनन्दिनी १० मानसिंह १३, १७२, १७३, १७४, १७६, १७७ मानिकपुर १४७ मान्धाता पर, प४, प६, २२१ माया-मायापुरी १, २ मालवा ३३२ मालविकामिमित्र १०६, १३६

मालिनी (मालिन) १३४ साहिष्मती ८७ सिंग १४६ सित्रसह ६८ मित्रसह (कल्मापपाद ) २०६ मिथि, जनक १८६, १६१ मिथिला ६, ८, ६, २६, १६२ सिनान्दर १०६ मिर्ज़ापुर ४४, ४६, ४७, मिश्र १३३ मिश्रित १८ मिसरिख १७, १८ मिहिरांशु १६४, १६६, १६७ मीर वाकी १४०, १४१, १४२, १४३ मुकारमनगर ४४ मुनिसुवत ११२ मुद्राजान १७२ मुसलमान ३, ४ मुहतरिमनगर ४४ नोट मुहम्तद अली शाह १७२ मुहम्मद गोरी १४२ मुहम्मद बिन तुग़लक १४६ मुहम्मद विन साम १४६ महम्मद् शाह १४४ मूलक ६६ मूला प्राशिकान १४१, १४४

स्तर ११८ मेंहदौना १७१ मेंकाडो १०४ मेंबदूत १३६ मेंबातिथि १४४ मेनका ८८ मेरुदेवी ११४, ११४ मेंबहुड ११४, १४० नोट मेंबहुड का शिलालेख २४२ मेथिली १६ मौर्थवी १६ मौर्यवंश २३४

य

यज्ञवाहु ११४ यज्ञवेदी ४६ यहु १००, २१४, २१८ यहुवंश २१४, २२४ यमद्भितीया १४ यमुना २, १०० श्र्याति ६३, ११४, २१४, २१८, २२० ययातिनगर २१६ याज्ञवस्क्य १०४
युगलानन्यशरण ४८
युधिष्ठिर २२२
युरोप ४, १३३
युवनास्य १म ६४
युवनास्य २य ६०, ६४, ८३
यौदन्य ६६

₹ रघु ४३, ६६, १००, १६४ रचुनाथ १२० रद्यनाथदास ४८ रघुवरसिंह १७१ रघुवंश ४, ६, १६, ३०, ३३, ३८, ३८, ४६, ४३, १००, १२०, १३३, १३७ रजपासी ४८ रजभर ४६ रगाक ६8 रगाञ्जय ६८ रतनाथ १६ रत्नपुर ८८ रतावली ४ रथीतर ७६ रम्यक ११४ रसिकबिहारी ४८ राकहिल ( Rockhill ) १२३

राज्स ४४

राधवप्रसाद् राय १७७ राजगृह १२४, १२६, १२६ राजपूत १२ राजूक १३२ राज्यपाल १४०, १४४ राठ ७ राठौर ३६ राड ( उत्तर राड़ व दिचिया राड़ ) 93 रातुल ६६ राप्ती ७, १०, १३ राम ६, ८, १८, १६,। १०६, ११७, 120 रामग्रधीन सिंह १७२ रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ४ रामकोट २१, ४१, ४१, ४६, ४३, 350 रामगंगा १० रामगढ़ गौड़ा (गौरा) १०, १२ रामचन्द्र १, २, ४, ७, ८, १०, १२, १३, १७, १८, २०, ४४, ६६, १०३, ११६, २०४ राम दरबार ४० रामानन्द ४, १४६ राम नारायण (राजा) १४४, १४६ राम भागीत ११

रामानुजाचार्यं २४ राय देवीप्रसाद ४२ राय राघो प्रसाद ४२ रायल पृशियाटिक सासाइटी म रावण पप रावती ७ रावलपिंडी १०४ राष्ट्रभाषा १२२ राहुल ६६, १०४ राहुल सांकृतायन ३३ रीवा ३, ७६ रुक्मिणी १३६ रुमिन देई १७ रुरुक ६४ रेवती ८० रैवत ८० रोहित ६४, ६१, ६३, ६४ रोहितास १४ रौनाही मम ल लक्मण ११, ४०, ४३, १०२ लक्मणपुर ११ लक्मणावती ११ लक्मणपुरी २३ लक्मीधर १४१ लखनऊ ११, १७, १६, २३, १२० बहुमन जोहार ४०
बहुमन टीला ११
बन्दन २६, १२१
बिलिता १७
बव ७, १०, १३, १७, ३८, १०३
बवस्य २, ६६, १००
बांगल ६६
बारेन्स १७६
बाहौर १०३
बिङ्ग ७
बिङ्ग ७
बिङ्ग ७
बिङ्ग ७

व

वंग १०० वंडाब २१४ वत्सद्रोह ६८ वत्सव्यूह ६८ वद्गिश्रम १११ वनायु २६ वह्मान ११३ वस्मान ११३ वसिष्ठ १०, १४, १६ नोट, ७८, ८६, ६०, ६२, ६३, ६४, ६८, ६६, १६१, २०४, २०६, २२६, वसिष्ठकन्या, वसिष्ठनन्दिनी १० वसिष्ठकुंड १४४ वसुपूज्य ११२ वसुवन्धु २४४, २४७ वसुवन्धुपुरु १२८, १२६ वसुमानस् ६४ वसुमित्र २३६ वाजिद श्रली शाह (बादशाह) ४३, १६१, १६२, १७४ वायुपुराण ४, ७, ७७, ७८ वारन १८ वारन हेस्टिंग्स १६० वाराणसी २ वाराहचेत्र १४ वार्षिका १२३, १२७ वालादित्य १२८, १२६, १३३ वाल्मीकि ७, ८, १७, १८, २४, २४, २६ वाल्मीकि रामायण ११४, २०६ वाह्लीक ८० वासवी १२४ वाह ६४ वाहु ६४ वाहुक १८ वाहुल ६१ विकुत्ति ६, ८०, २०४

विक्टोरिया पार्क ४१ विक्रमादित्य १४, ४४, ४६, ४१, १२८, १३१, १३८, २०४ विक्रमोर्वशी १३४, १३६ विघ्रेश्वर ४६ विजय ६४ विदर्भ १०१, २१६, २२१ विदिशा १०४, १०६ विदेह ६, ६३, १८६ विदेह (जनक) ५० विदेहराज २०४ विनीता ३४, ३७ विनध्य ४, १०, १२, २६ विनध्याचल ८१, १०३ विन्दुमती ८४ विन्सेन्ट स्मिथ ४४, १२६ विभीषण ४४ विमलनाथ ११२ विराट १४ विरूधक ६६, १०४, १२३, १२६ विल्वहरि २३ विशाखा १६, २०, ११७, ११८ विशाल १८८ विशाला ६, ६३, ७४, १०४ विश्वगाश्व ६४ विश्वसह १म ६६

विश्वसह २व ६७ विश्वामित्र ६, २६, ७४, ८६, ६०, 89, 83, 88, 909, 903, १८८, २०४, २२८, २२६, २३० विब्द्य २, ३४, २१, १२० विष्णुपुराण ८०, ८४, ६८, ६६, १०४ नोट, ११४ नोट, १२१, 204 विश्रुतवत ६७ वीतिहोत्र ११४ वीयवान ६= वृक ६४ वृद्धशर्मन् ६६ वृषाकिप २०१, २११ बृहत्संहिता ६ वृहत्त्त्य ६८ बृहद्श्व ६४, ६८ बृहद्रज ६८ वृहद्रल ३१, ६७, १०४, १६४ वेग ( प्रांशु ) ७६ वेबर २६, २७ वेस्टमिनिस्टर १२१ वैजयन्तद्वार २६ वैजयन्तम १०२ वैरागी ४७, ४८

वैशाली ७१, ११४

वोस्ट (कर्नल) ७, १६ न्युषिताश्व ६७ न्यूहलर २६ बात ६८

श

शंखन ६७ शक ६०, १४ शकुनि ८० शकुनी २१६ शकुन्तला २३० शक्तृ ६८, २०६, २०७ शतझी २४, २७ शतपथ ब्राह्मण ६०, १८७ नोट शतस्थ ६६ शतरूपा ११४ शतवित ४४ शत्रुष्ट २, २६, १००, १०२, १०४ शम्बरासुर १०२ शरको १५० शरभ ४४ शरावती ३८, ३६, १०३ शर्मिष्ठा २१८ शर्याति ७१ शल ६७ शल्यपर्व १४, १७ शशविन्दु ८४, २१४, २२१

शशाद ६३, ६४, ८१ शहाबुद्दीन गोरी १४७ शाक ११४ शाकद्वीप १६४ शाक्य ८, ३१, ४०, ६१, १०४. ११७, १२१, १२६ शाक्यकुल १३ शाक्य मुनि २ शान्तनु १०१ शान्तिनाथ ११२ शाम्ब १६४ शाम्बपुराण १६४ शालमलि ११४ शाहजूरन का टीला १२८ शाहजूरन ६६, १४६, १४७ शाहनिवाज़पुर ४४ शिव १६ शिवदीन १६= शिश्चनाक ६२, १०७, १०८, १२८ शिशुनाकवंश २३३ शीघ्र ६७ शीतलनाथ ११२ शीलादित्य १३८ शीस १४३

शुंग १०८

शुंगवंश २३६

शुकाचार्य ८१, ११४ श्रुनाउद्दौता ४, ४२, १४७, १४=, 380 श्रुद्धोदन ६६, १०४, १२४ श्चनःशेष ६३, ६४, २३१ शुकरचेत्र १४ श्रूरसेन, (बहुश्रुति) १०४ श्रङ्गारबाट ४२ शेरिंग ४७ शैबल = १ श्याम १०६ श्रावस्त ६४, ८३ श्रावस्ती ७, १०, ३८, ६३, ८३, १०६, ११६, ११८, १२१, 322, 323, 380 श्रीश्चंशनाथ ११२ श्रीभोज १४६ श्रीमद्भागवत २०४ श्रीवास्तव ११४, १४४ श्रीवास्तव्य १३८, १४१, २४२, २४३ श्रीशचन्द्र विद्यार्णव ६३ श्री सीतारामशरण भगवान प्रसाद (रूपकला) ४७, ६४ श्रुत ६४ स

संकोशी १४६

संजय ६८ संतोषी। ४८ संभवनाथ १११ संभूष ६४ संवरण २०६, २०७ संहताश्व ६४ सम्रादत श्रली खाँ १६८ सभादत खाँ ४१, १४४, १४६ सई ८, ६ सकवनसन्ध ह सकसन्ध = सगर ६४, ६४, ६४ सतरिख १४४ सतारा ३ सती १६ सत्यवती १०१ सत्यवत मम, मह, ह०, २०४, २०६ सनंग सेतसेन १२= सफ़द्र जंग ४३, ४२, १४४, १४७ ससुदकूप १३२ समुद्रगुप्त १२६ समुद्रपाल १३८ सरमा ४६ सस्यू ३, ७, ६, १०, ११, १३, १४, २०, २१, २२, २४, ४४, ६०, 338

सरयूपारीण १२ सरवन १८ सरस्वती १४, १७, ४६ सर हेनरी इतियट ४७ सरावगी १३ सर्वकाम ६६ सहदेव ६८, २२४ सहेट १३, १४ सहेट महेट १३, ३१ सहा १००, १६६ सांकास्य १६२ सांभर २१६ साकेत १, ६, १८, १६, २०, ३७, ११७, ११८, ११६, १२०, 353 सागर ६४, २२१ साची १६, २० सारस्वत १२ साबत्थी ३ ह सिंगिरिया १७ सिंहल ३२ सिकन्दरपुर १४ सिकन्दरिया १३३ सिद्धार्थ ६६, १०४, ११४ सिद्धाश्रम ह, २६ सिन्धु २६, ४६

सिन्धुद्वीप ६६ सीता १८, २७, ४०, १०२, १०३, सीताकुंड १८ सीताजाहार १२ सीतापुर १७ सीरगी १३ सीरध्वज १६०, १६२ सीसमहत्त ४२ सुकन्या ८० सुश्रीव ४४ सुम्रीव टीला ४६, ४६ सुझीव पर्वत १२८ सुजानकाट १६ सुतपस् ६८ सुदत्त १२३ सुदर्शन ६७ सुदास ६६, ७७, २०६, २०७ सुधन्वा १६२ सुनचत्र ६८ सुन्दरी ६७ सुपर्ण ६८ सुबाहु १०४ सुबुक्तगीन १४४ सुमंगलवासिनी = सुमति ६४

सुमति (प्रमति) १८८ सुमतिनाथ १११ स्मन्तनाथ ११३ सुमित्र ६८, ६६, १०४ सुमित्रा १०२ सुर ४४ सुरथ ६६ सुलतानपुर १८, २२, ४४ सुवर्ण ६८ सुविधनाथ ११२ सुषेण ४४, ६= सुसन्धि ६७ सुहेलदेव ८१, ११६, १४१ सुझ १६४, १६८ सृत १७ सुरजमल १४६ सूरतसिंह १४७ सूर्यकुंड ४४ सूर्यवंश ३, १०, १३, ४४, ११७, 200 सूर्यवंशी ४४ सैयद सालार गाज़ी मसजद १२,३६, 198, 180 सेानखर ४३ सेालंकी ३, १८२ सौभिरि ८५

स्कन्दगुप्त १२१, २०३ स्यन्दिका = स्याम १४८ स्लीमैन मेजर १७१ स्वर्गद्वार ४४, १४६ स्वर्गद्वारी १४६ 25 हंसतीर्थं १३२ हनुमत् २०६ हनुमान १४, ४४, ४३, १३६, २०६ इनुमानगढ़ी, २०, ४३, ४६, ११६, १६०, १६१, १७४ हरप्रसाद शास्त्री १३४ हरि ६ हरिश्चन्द्र ६४, ६१, ६३, २०६ हरित ६४ हरिहार २, ४७ हरिवंश ८३, ६६, १०० हरिवंशपुर ५७ हरिवर्ष ११४ हरिषेण १३२, २०३ हर्यश्व १६ हर्यश्व १म ६४ हर्यश्व २य ६४ हर्षवर्धन १२१, १३०, १३८

हस्तिनापुर १३४, २२३

हारीत श्रांगिरस ६१ हिन्दू २, ३ हिमालय ८, ६, १४, २६, १०४ हिम्मत बहादुर गोसाई ११८ हिरग्यनाम ६७, १०४, १२१ हिरग्यमय ११४ हिरोडोटस २१६ हिस्ट्री श्रॉफ सिरोही राज (History of Sirohi Raj) ६८

हीनयान २४६
हुड़दंगा ४६
हुउ़दंगा ४६
हू ग्र १००, १६६
हेमचन्द्राचार्य ३४, ३४
हैहय ८०, ६४
ह्या ८०, ६५
ह्या ८०, १५, १७, १८, १६, १६, ११८, १२८, १२८, १२६, १३०, १३६,

|       | •      |                      |                    |
|-------|--------|----------------------|--------------------|
| पृष्ठ | पंक्ति | त्रशुद्              | श्रद               |
| 3     | 9 &    | जैसे                 | जैसी               |
| 8     | દ્     | के                   | की                 |
| ६     | (G)    | में।                 | में,               |
| 3 3   | 30     | ननृतुः मुदा          | ननृतुर्भुदा        |
| "     | 23     | निश्चित है           | निश्चित नहीं है    |
| ঙ     | 8      | ने का                | ने                 |
| ,,    | ,,     | केशिल                | केश्यल का          |
| 5     | 33     | राजाश्रों            | राजाश्रों के       |
| ,,    | २२     | (त्र्रोकाकु इच्वाकु) | श्रोकाकु (इच्वाकु) |
| 30    | 3      | प्रचीन               | प्राचीन            |
| 17    | Ę      | रुमिने दई            | रुम्मिनदेई         |
| 31    | 33     | कुशीनगर              | कुशिनगर            |
| 7 2   | २३     | मिसरिस्त             | मिसरिख             |
| 95    | २४     | हमारी खपाई           | हमारे छुपाये       |
| २१    | १४     | रामायणी              | रामायण             |
| 77    | 38     | सं*                  | से                 |
| २२    | ¥      | कनिघंम               | कनिंघम             |
| 35    | ×      | त्रादि               | श्रादि की          |
| ३२    | 5      | उसे                  | इसे                |
|       |        | ३६                   |                    |

| पृष्ठ | पंक्ति      | <b>य</b> शुद्ध      | ग्रद             |
|-------|-------------|---------------------|------------------|
| ₹8    | હ           | श्रभिसारिकार        | श्रभिसारिका      |
| "     | 23          | त्रिष्टिष्ठ शत्ताका | त्रिषष्टिशलाका   |
| ३५ इ  | गेट की पहली | पंक्ति लङ्का        | दिचिया की एक नदी |
| ३७    | 30          | रूढ़िरयफ्या         | रूढिरप्यस्या     |
| 3.8   | 3           | <b>बृहद्द</b> ल     | <b>बृहद्भ</b> ल  |
| 85    | 90          | श्रार               | श्रीर            |
| 48    | नोट में     | मानवेन्देख          | मानवेन्द्रेश     |
| 48    | 99          | सरस्वतीः            | सरस्वती          |
| "     | 32          | रायो                | ्रापो            |
| ,,    | ,,          | <b>वृत</b> 4त       | <b>यृ</b> सवत्   |
| €0    | 3 &         | पसेषु               | यज्ञेषु          |
| 37    | 90          | पूर्व               | ्पूब्यं          |
| "     | ₹ 9.        | विधातुना            | त्रिधातुना       |
| "     | ,,          | शर्मगां             | शर्भगा           |
| ६४    | 3=          | बाहु                | वाहु             |
| ७६    | 3           | नाम्रा              | नाम्ना           |
| 99    | 3           | विन्हामिं           | चिन्तामि         |
| दर    | नोट में     | ं दिशाऐँ            | दिशापुँ          |
| "     | "           | कर्कुंद             | ककुदं            |
| 三多    | 94          | (वंशावली उपसंहार से | उद्भृत)          |
| "     | नोट में     | . लगा               | वाग              |
| =4    | ६           | मचुकुन्द            | मुचकुन्द         |
| 6.3   | नोट में     | (ঘ)                 | (₤)              |
| 8.5   | 8           | श्रीर               | श्रौर वह         |
| €₹ .  | २०          | कोइ                 | कोई              |

|            |            | ( २८३ -)          | ·<br>)       |  |
|------------|------------|-------------------|--------------|--|
| वृष्ट      | पंक्ति     | <b>त्र</b> शुद्ध  | <b>ग्रह</b>  |  |
| 83         | 18         | यवनो              | यवनों        |  |
| 23         | 23         | विदर्भराज         | विदर्भराज की |  |
| ,,         | नोट में    | कार्तवीर्यं       | कार्तवीर्य   |  |
| <b>१</b> ६ | Ę          | उल्बंधित          | उल्जंघित     |  |
| . , ,      | 3 19       | पराक्रमा थ        | पराक्रमी था  |  |
| 89         | 8          | थी                | था           |  |
| 3=         | १४, १८, २१ | कल्माषद्          | कल्माचपाद    |  |
| > 9        | २२         | इसके              | इससे         |  |
| 3.5        | ર          | वनाकर             | वनकर         |  |
| ,,         | 19         | विष्णु, पुराण     | विष्णुपुराग  |  |
| 57         | 94         | पीढो              | पीढी         |  |
| 100        | 92         | के                | का           |  |
| * 15       | २३         | पारसी             | पारसीक       |  |
| "          | * ***      | संकेत             | संकेतन       |  |
| *2         | २४         | ( <del>42</del> ) | (ঘ)          |  |
| 101        | ¥          | करने के           | करने की      |  |
| **         | २६         | भी                | X            |  |
| 303        | 3          | चित्रकाट          | चित्रकूट     |  |
| 308        | १३         | जैमिनी            | जैमिनि       |  |
| १०४        | 5          | तीर्थंकर          | तीर्यंकर     |  |
| १०६        | 2          | श्रोर             | श्रीर        |  |
| ,,         | नोट        | स्थाम             | स्याम        |  |
| 909        | 9          | सातवाँ श्रध्याय   | X            |  |
| 300        | २४         | पुष्पमित्र        | पुष्यमित्र   |  |
| **         | २६         | 77                | <b>?1</b>    |  |

|   |           |         | ( २८              | २८४ )              |   |
|---|-----------|---------|-------------------|--------------------|---|
|   | दृष्ठ     | पंक्ति  | त्रशुद            | য়ুৰ               |   |
|   | 308       | 8       | समृद्धि           | समृद               |   |
|   | ,,        | 35      | छुटे              | छुठे               |   |
|   | ,,        | नोट में | पुष्पमित्र        | पुष्यमित्र         |   |
|   | 110       | 94      | •                 | Ę                  |   |
|   | 3 3 3     | 8       | पर्व              | ्पूर्व             |   |
|   | 338       | 30      | क्रीअ             | क्रीख              |   |
| , | , ,,      | २१      | में               | ने                 |   |
|   | 995       | २१      | फ़ाइहान           | फ्राहियान          |   |
|   | ,,        | ,,      | हुश्रान           | ह्वान              |   |
|   | 3 2 3     | 18      | नार्भ             | नाभ                |   |
|   | ,,        | 22      | श्राधीनता         | श्रधीनता           |   |
|   | . ,,      | २४      | 1,,,              | 1.                 |   |
|   | 122       | 5       | व्यापारी          | •<br>•यापारियों    |   |
|   | "         | **      | लोग               | <b>लोगों</b>       |   |
|   | १२३       | 9 €     | वर्षिका           | वार्षिका           |   |
|   | 328       | 5       | शुद्धोधन          | शुद्धोदन           |   |
|   | 320       | २३      | बात यह है         | बात है             |   |
|   | ,,        | २४      | उठ                | ज <b>ा</b><br>जठा  |   |
|   | 9 2 8     | २३      | स्वाग             | च्वांग             |   |
|   | 933       | 8       | व्योपार           | न्योपार<br>न्योपार |   |
|   | "         | नोट में | पश्य              |                    |   |
|   |           |         | तीथे              | पश्यन्             | , |
|   | "         | "       | गजस <u>े</u> सुत  | तीर्थे             |   |
|   | "         | ",      | गजससुत<br>प्रतीपं | 11443              |   |
|   | ",<br>938 | "<br>9  | प्रताप<br>इन      | प्रतीप<br>उन       | , |

| पृष्ठ | पंक्ति  | त्रशुद्ध       | शुद्ध                            |
|-------|---------|----------------|----------------------------------|
|       | २४      | उजयिना         |                                  |
| ,,,   |         |                | उ <b>ज्जिय</b> नी                |
| १३४   | 5       | शटद            | शब्द                             |
| १३६   | 9       | कहने           | करने                             |
| 27    | 30      | मालविका        | मालविकाग्निमन्न                  |
| "     | १८      | चारग           | चरण                              |
| 380   | नोट में | श्रासफ़हौला    | त्रासिफ्रुद्दौला                 |
| 383   | ¥       | शिबाबेखा       | शिबालेख में                      |
| ,,    | 38      | लिया।          | त्तिया                           |
| 385   | ৩       | राजत्रपाधिपति  | राजन्नयाधिपति                    |
| 388   | 90      | इन             | इस                               |
| 57    | २९      | ino            | ील                               |
| 384   | ঙ       | 1              | X                                |
| * *** | 5       | शिर            | सिर                              |
| 73    | 3       | के             | की                               |
| 59    | 35      | में            | ने                               |
| १४६   | ড       | त्राधीन        | त्रधीन                           |
| "     | 3       | गारी           | गोरी                             |
| ,,    | ૭       | याधीन          | त्रधीन                           |
| , ,,  | B       | श्राघीनता      | श्रधीनता                         |
| 37    | 3 2     | श्राधीन        | त्रधीन                           |
| "     | 38      | शाहजादा        | शाहजादा                          |
| 182   | 9=      | था             | था †                             |
| 388   | ર       | 왅              | 1                                |
| "     | नोट प   | हेला नाट यह नो | ट पृ० १४८ के नीचे स्नाना चाहिये। |
| १२०   | नोट     | दोबारा छुप गया |                                  |
|       |         |                |                                  |

|       |              | (              | २८६ )            |    |
|-------|--------------|----------------|------------------|----|
| पृष्ठ | यं क्ति      | अशुद्ध         | . शुद            |    |
| 380   | २४           | पर             | पर यह            |    |
| ३१८   | ६            | गोशाई          | गोसाई'           |    |
| ,,    | 8            | .,,            | <b>3</b> 7       |    |
| ,,    | २३           | महग्मद         | सुहस्मद          |    |
| 348   | 30           | ,,             | <b>37</b>        |    |
| १६०   | 3 3          | लिया           | लिया गया         |    |
| ,,    | 58           | का             | की               | ø. |
| १६४   | ą            | त्रमा          | प्रभा            |    |
| १६६   | 9            | वसु            | वसु              |    |
| ३६८   | 38           | विडहल          | विदहल            |    |
| ••    | २३           | इन्छा          | इच्छा            |    |
| 900   | 5            | बखान           | बखानने           |    |
| 303   | 35           | इंच्छासिंह     | इंखासिंह         |    |
| 305   | 82           | मुहम्मद श्रर्ल | शिशह सुहम्मद शाह |    |
| ,,    | २४           | बादशाही        | ''बादशाही        |    |
| १७३   | હ            | भाईयों         | भाइयों           |    |
| 308   | २३           | वाज़िदश्चली    | वाजिदश्रली       | •  |
| १७५   | 3=           | हो।            | हो,              |    |
| १६६   | १२           | के के          | के               |    |
| **    | 3.8          | घाघरे          | घाचरा            |    |
| "     | 34           | मांका          | मांभे            |    |
| "     | २०           | वक्रील         | वकील             |    |
| 100   | 3 3          | जी।            | जी,              |    |
| 308   | <b>- - -</b> | इंच्छासिंह     | इंछासिंह         |    |
| 150   | ३            | मुसलमान        | मुसबमानी         |    |

| · *     |         |             |            |  |  |
|---------|---------|-------------|------------|--|--|
| ( २८७ ) |         |             |            |  |  |
| पृष्ठ   | पंक्ति  | त्रशुद्ध    | श्रद       |  |  |
| 37      | २४      | हैं।        | it,        |  |  |
| 3=5     | R       | चालूक्य     | चालुक्य    |  |  |
| * 7     | 8       | किया        | किया गया   |  |  |
| ;;      | 30      | नारायस्य    | नारायगस्य  |  |  |
| 9 ==    | २४      | सुमति       | सुमति ने   |  |  |
| 989     | 30      | का          | को         |  |  |
| 982     | =       | मध्यन्ते    | मध्यन्ते   |  |  |
| 385     | Ę       | सुमेरू      | सुमेरु     |  |  |
| 338     | 8       | श्राधीनता   | श्रधीनता   |  |  |
| "       | 9 2     | श्राधीन     | श्रधीन     |  |  |
| २००     | ર       | हैं।        | 'iko       |  |  |
| "       | 3 &     | इदावती      | इन्द्रावती |  |  |
| >:      | 3 8     | श्राधीन     | श्रधीन     |  |  |
| २०२     | 8       | <b>33</b>   | **         |  |  |
| ,,      | ξ       | श्रन्तर्गति | श्रन्तर्गत |  |  |
| 75      | •       | त्राधीन     | श्रधीन     |  |  |
| ,,      | 38      | गय          | गये        |  |  |
| 533     | 8       | ही          | दी         |  |  |
| २१२     | २३      | टामिल       | टामील      |  |  |
| 33      | २२      | े हनुमन्त   | हन्मन्त    |  |  |
| २१४     | नोट में | जयसवाल      | नायसवात    |  |  |
| २२०     | नोट में | राधात्रों   | राजात्रों  |  |  |
| २२१     | Ł       | समकालीन     | समकाबीन था |  |  |
| २३१     | ६       | ग्रपन       | श्रपना     |  |  |
| ,,      | 5       | पैत्रिक     | पैतृक      |  |  |

|     |           | ( २८८        | )                       |
|-----|-----------|--------------|-------------------------|
| Se  | पंक्ति    | त्रग्रद      | ग्रह                    |
| ,,  | 93        | कौशकी        | कौशिकी                  |
| ३३६ | नोट       | भगस्तेदत्त   | भगंद्त्र                |
| २४४ | नोट में   | हुश्रान      | ह्वान                   |
| २४४ | २१        | पाच          | पाँच                    |
| २४६ | 90        | उसका '       | उसके।                   |
| २४७ | Ę         | श्रार        | श्रोर                   |
| २४७ | ٥         | मैंने।       | सैंने                   |
| 57  | 38        | श्रार        | घौर                     |
| २४८ | हेडिङ     | इतिहाल       | इतिहास                  |
| 388 | ,,        | योयूटो       | <b>योयू</b> टो          |
| "   | 3         | The          | à                       |
| २४० | 9 9       | सड़क के      | सड़क की                 |
| २४१ | सब से ऊपर | विाखा        | विशाखा                  |
| २४२ | =         | गणित कारोयं  | गणितकारोयं              |
| ,,  | 22        | श्नीवास्तव्य | श्रीवास्तव्य            |
| **  | २४        | राज्य में    | राज्य में, सं० १२४४ में |